# 鑑 जाति अन्वेषण 🧟

### ( प्रथम भाग)

श्रर्थात्

जाति निर्णय प्रन्थ, बीस वर्ष के पारिश्रम द्वारा व निज व्यय से वेद वेदाङ्गों के साथ २ वड़े वड़े श्रानरेवल व सिविलियन अफसरोंके प्रन्थों के तथा श्रनेकों सरकारी रिपोर्टस के श्राधार पर राजपृताना हिन्दू धर्म वर्ण

व्यवस्था मगड्नु केंद्रद्

महामन्त्री स्रोत्रिय पं० छोटेलाल श्रेड्सो निर्चित्रया मणडलस्य धर्मन्यवस्या सभाके महामङ्गोपाध्योय व स्रोतिखया की सेवा में न्यवस्थायि व निर्धायीय स्रपंग प्रे

## RESEARCHES

Hindu Castes & Creeds Chiefly Based

On Hindu Shastras as well as on Government Records & works of Hon'ble & Civilians,

Submitted to the Dharm Vyavastha Sabha for final decision.

Вv

SROTRIYA PANDIT CHHOTEY LALL SHARMA.

General Secretary Hindu Dharam V. V. Mandal, PHULERA.

्अयस पार

संवत १५७१

मृत्य राग्र

२०७०

Price Rs 1-8-0

All rights reserved

#### 😉 सूचना 🕹

पाठक वृन्द। नमूने का यह पुरतक सेवा में भेंट करता हूं आ घा है कि हिन्दी साहित्य प्रेमी गण आदर पूर्वक स्वीकार करके हमारे उत्साह की बढ़ावेंगे इस पुस्तक में यदि कोई अंग्र किसी के विरुद्ध निष्या जान पड़े तो कृपया पुष्ट प्रमाणीं द्वारा उस का Defence तमाधान नरहल को शीध मेज दीजियेगा जिस से मसहल के निर्णय के पूर्व सुधार कर लिया जानकी। जैसे २ निर्णय होता जावेगा तैसे तेसे ही वह विक्यों " हिन्दू जाति वर्णव्यवस्था करपट्टम " नामक सप्तर्रं ही ग्रन्य में मासिक हृप ने प्रकाशित होता जायगा सा कि ग्रन्थ कम से कम पान पान सी पृष्ठ के सात भागों में ख अधिक से अधिक १० खनहों में पूरा होगा और जिस का मूल्य ऋनुमान ३५) रुपैये होंगे अतएव ऐसे बड़े ग्रन्य की एक साथ खपवाना व खरीदना एक साधारण बात नहीं है अत्रव्य ३०० ग्राहक हो जाने पर यह ग्रन्थ मासिक रूप में निक्रलेगा प्रतएव केवल कार्ड भेज कर ग्राहकों में नाम लिखाने वालों से वार्षिक रा।) व अङ्क निकलने के पञ्चात ग्राहक होने दालों से ३॥) वार्षिक लिया जायगा पत्र त्यवः द्वार नीचे लिखे पते पर होना चाहिये।

> निवेदक महामन्त्री हिन्दू धन्में वर्णव्यवस्था मंडल फुलेरा---क्षमुप्र

## ॥ विशेष दृष्टव्य ॥

विदित हो कि पहिले हमारा विचार इस पुस्तक को २४० पृष्ठ परही पूर्ण कर देनेका था तदबुसार इसका मृल्य १॥) रख कर टाइटिल पेज छपवालिया गया था, पश्चात् इस पुस्तक में चार फोटो देने पड़े तथा पुस्तक की पृष्ठ संख्या २४० से ३२५ के लगभग बढ़ानी पड़ी श्रतः पुस्तक का मृल्य भी १॥) रुपये से २) रू० करने पड़े परन्तु मण्डल के मेम्बरों से २) रू० की जगह १॥) रू० ही लिया जायगा र्थार राजा महाराजायों से उनके सन्मानार्थ १०) रुपये लिये जावेंगे।

निवेदक

महामन्त्री हिन्द् धर्म वर्ण व्यवस्था मण्डल फुलेरा-जयपुर



# समर्पगा

### त्र्योश्म् सचिदानन्देश्वराय नमो नमः।

**~}\$**\$\$~

हे स्वातंत्र्य पद ! हे सम्पूर्ण ऐश्वय्यों के दाता !! हे राज राजेन्द्र महाराजाधिराज ! !! अनन्य भाव से आप के चरणा-विन्द में मस्तक टेकता हुआ, में दीन दुखिया अपने २० वर्ष के अतुल परिश्रम व जात्युत्पत्ति अनुसन्धान आदि विषय के अनुभव का यह छोटा सा "जाति अन्वेपण्" पुस्तक प्रथम भाग आपकी सेवा में भेट करता हूं। मगवन ! शास्त्र मर्यादा है कि—

" ख़ाली हाथ राजा, वैद्य और वालक से न मिले. तद्वुसार आप तो राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा- चिराज हैं अतएव मुझ्त दीन के पास आप की भेट के लिथे केवल यह छोटी सी पुस्तक है, अतएव जिस मकार से मुदामाजी के तंदुल व शवरी भीलनी के वेरों को मसमता पूर्वक स्वीकार कर के उन का मान्य महायाथा तैसे ही इस तुच्छ भेट की स्वीकार की जिये, क्योंकि मुझ्ते आप से दृढ़ आशा है कि आप ऐसा अनु-

ग्रह करेंगे कि जिस से भारत की असहाय हिन्दू जातियों का उद्धार मुक्त दीन हीन मति मन्द के द्वारा हो ।

भगवन्! आप के इस भारत में शूद्र जाति के साथ वड़ा अन्याय हो रहा है सैकड़ों जातियें जो यथार्थ में उच्च हैं वे आज बड़ीही घृिगत दृष्टि से देखी जारही हैं श्रोर प्राय: नीच जाति कही जाकर पुकारी जाती हैं, अतएव है प्रभो! इस अन्याय से मेरा जी जलता है, कलेजा फटता है, अतः सविनय निवेदन है कि भारत की हिन्दू जातियों के उद्धार का जो संकल्प मैंने कर लिया है उस को पूरा करने कराने वाले एक मात्र मेरे लिये आप ही हैं।

हे करुगानिये ! मंडल की धर्म व्यवस्था सभा तथा हिन्दू सार्वभौग मवंधकर्तृ सभा के सभ्यों को भी वह निर्मल बुद्धि मदान कीजिये ! जिस से उत्तमोत्तम लाभदायक व्यवस्थार्ये पास हों !

> <sup>निवेदक-</sup> पं० छोटेलाल शम्मी श्रोत्रिय।



रच रच तू हे जगदीशा। 🕸 🕸 🕸 🕸 🕸 🕸 🕸 🕸 पत्रम जारज भारत ईशा ॥ चिरजीवहु इच्छत उर अन्दर । 🕸 🗱 🐉 🔅 🌣 👺 🥦 अटल रहो तब राज निरन्तर 🛭 रण संत्राम शत्रु दल बंका । 🕸 🕸 🛣 🕸 🍇 🕸 🕸 विजय पताका ऋरू जय डंका ॥ तेज प्रताप विभव सुख रासी । 🗱 👺 🎏 💥 🗱 🎏 रहो सदा अविचल अविनाशी।। सन्तत रहो मुदित मनमाहीं। 🗱 🗱 🚟 🕸 🕸 🕸 प्रमानन्द अनन्द सदाहीं ॥ दिन दिन बढ़ो प्रताप तुम्हारो । 💥 💥 💥 💥 💥 🇯 🥦 इच्छत है मिल मगडल सारो ॥ \* यह चौपाई रामायण के स्वर से पढ़ी जा सकेंगी।

The state of the s

### मण्डलस्थ हिन्दुसार्वभौम प्रवन्घ कर्तृ सभा तथा धर्म-व्यवस्था सभा के सभासदों के अर्थ स्थाना

सशोक!!! सूचित किया जाता है कि भारत के श्रीमान् बड़े लाट His Excellency मिस्टर चार्लीज़ हार्डिज महोदयकी बीबी श्रीमती His Excellency मिसेज़ लेडी हार्डिज सदा के लिये इस संसार को छोड़ कर तारीख़ ११ वीं जुलाई सन् १६१२ को मध्यानोत्तर के समय स्वर्गलोक को सिधार गयी थीं अतएव सर्व सम्मित से मण्डल की ओर से सहानु- सूति सूचक जो तार लाट साहब की सेवा में भेजा गया तथा उस का जो कुछ उत्तर आया उन की नक़लें मण्डल के सभासदों के अवलोकनार्थ यहां मुद्रित की जाती हैं।

मंडलकी ओरसे तार दिया गया

To His Excellency The Viceroy Delhi From

Srotriya Pandit Chhotey Lall Sharma General Secretary, HINDU DHARAM YARAN YYA YASTHA MUNDAL PHULERA Hindu Dharam Varan Vyavastha Mandal Deeply mourn extraordinary loss of Her Excellency's death, and convey their most respectful and heart-felt Sympathy, and pray God Peace to Her Excellency's Soul,

#### भाषार्थ

भीमान् हिल् एक्सेलेन्सी वड़े लाट साहव की सेवा में—दिश्ली हिन्दु-धर्म वर्णव्यवस्था मण्डल (फुलेरा—जयपुर)

भीमती His Excellency लेडी हार्डिज्ज की असामयिक मृत्यु पर हार्दिक दुज प्रकाश करता है और अन्तः करण से अति प्रतिण्डा पूर्वक सहानुभूति सेवा में अर्पण करता है तथा मण्डल परमात्मा से भाषीं है कि स्वर्गवासिनी[महारानी जी की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो ॥

> निवेदक श्रोत्रिय पं बोटेलाल शर्म्मा महामन्त्री

श्रीमान् बड़े लाट महोदय का तार द्वारा उत्तर

Srotriya, President

Hindu Dharam Varan Vyavastha Mandal

PHULERA,

His Excellency Is most grateful for your kind message of Sympathy.

Private Secretary
The Vicerov.

भाषार्थ

श्रीयुत श्रीत्रिय प्रधान हिन्दुधर्म-वर्णव्यवस्था मग्डल-फुलेरा हिज़ एक्सेलेन्सी वड़े लाट साहव श्राप के भेजे हुये सहानुभृति स्चक तार के लिये बड़े ही कृतव हुये हैं॥

त्राप का प्राइवेट सेकेटरी H. E. The Viceroy. श्रीमान् हिज हाइनेस सरमहे राजा हाये हिन्दुस्तान राजराजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई सर माधवसिंह जी वहादुर जी. सी. एस. आई. तथा जी. सी. आई. ई. जयपुर भगवन ! राजतिलक जी की जय हो!!!

श्राप को वर्तमान काल में श्रित कमेंच्दी, सदाचारीय भगवद्धका तथा राजमक जान कर यह छोटा सा नियन्य सेवामिं श्रपंश करता हुआ श्राशा करता हूं कि श्राप छपा पूर्वक इस ग्रन्थ को हिज़ मेजेस्टी पश्चम जार्ज छेट ब्रिटेन व इक्लंड के वादशाह तथा भारतवर्ष के शाहनशाह की सेवा में श्रपने मार्फत भिजवादे। जिस प्रकार श्राप का मौज मन्दिर धर्म सम्बन्धी मामलों पर शास्त्रोक व्यवस्था देता है तैसे ही भारतवर्ष भर के हिन्दुओं के धर्मसम्बन्धी विवाद का निर्णय यह मन्डल किया करेगा॥

श्रीमानों ने जो समय समय पर विटिश गवनेमेंट के साथ सहातुम्ति व मैंनी प्रकट करके व लाखों कपयों की सम्पत्ति द्वारा विटिश सरकार की सहायता करके जो कीर्त्ति प्राप्त की है उस के लिये मगडल भी श्राप की जय मनाता है॥

चूँ कि मराडल की स्थापना आप ही के राज्य में है अतएव "अराजकता और हमारा कर्ज्य" नामक लेख जो इस पुस्तक में शाहनशाह के चित्र के पास ही छुपा है उस और श्रीमानों का ध्यान आकर्षण करते हुये आशा की जाती है कि आप मराडल की सदा सहाय करके हमारे उत्साह को बढ़ावेंगे जिस से भविष्यत में यह मराडल हिन्दू धर्म की उन्नति व आप को धन्यवाद तथा ब्रिटिश सर-कार के अति सदा कृतवता प्रकट करता रहे॥

श्रीमानों का श्रमिचनतक श्रीत्रिय पं० छोटेलाल शर्मा महामन्त्री हिन्द्धमें वर्णन्यवस्था मण्डल फुलेरा-जक्पुर

## निवेदन

#### **\* कविश \***

जै जै हो तुम्हारी याही आशिश है हमारी, याचना हमारी पर कान देहु ध्यान लेहु, करा के सुधार हिन्दुजाति का। ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति कराय लेहु, पुस्तक छपवा छपवा विगाड़ को दूर कराय, धन सम्पति से दीजिये भराय गेहू॥ मण्डल सुरीति प्रचारे शास्त्र युक्त सम्मत जो, गोपाल पद पङ्कज सों लगाय नेहू, विनती है मण्डल की या सुन के कृपानिधान, धन द्वार सहायता कराय देहू॥

#### # दोहा \*

जस जाहर जस जाहु को , जाने जन मन श्रान । जरो जवाहिर जुक्त जो , जयपुरनगर सुजान ॥ १॥ माधव में मन मग्न है , सुख में माधव लाल । मान्य महा महिपाल सों , माधवसिंह नृपाल ॥ २॥

## विनीत निवेदनम्।

(ग्रन्थकर्तारस्य परिचयम्) राज पुत्रायण प्रान्ते, राज्ये जयपुराभिषे । परागपुर संज्ञोऽस्ति, त्रामो द्विज कुँलाश्रयः ॥१॥ तत्र मुँद्रल गोत्रीया, बभुवः श्रोत्रियाः पुरा । प्रसिद्धास्ते पुनश्चासन्, बावल्या मिश्र संज्ञया ॥२॥ तेषामेव कुले तत्र, यज्वा धर्म परायणः। मगनीराम मिश्रोऽमृत, वेद शास्त्र विशारदः ॥३॥ तस्या भवत्युतस्सर्वेः, पितुः शुभू गुणैर्युतः । शिवसहाय मिश्राख्यो, ब्रह्म कमेरतः सुँघीः ॥१॥ श्रास्तां कुलावतं सोदो, पुत्रो तस्य महात्मनः । ज्येष्ठो मङ्गल दत्ताख्यो, ज्योतिर्विन्मंत्र शास्त्रवित् ॥५॥ कनिष्ठः करुणानन्दः, सत्यवादी जितेन्द्रियः । स समी्च्य बहुन्वर्मा, नार्य्यवर्मस्तोऽभवत् ॥६॥ तस्यार्थं कर्मठस्याऽस्मि, पुत्रः सद्धर्म पालकः । श्री छोटेलाल शर्म्माह मॉर्य्यमित्रोपनामकः ॥७॥ बान्धव क्लेश सन्तप्तो, वासन्त्यक्त्वा पुरातनम् । जीविकार्थी कृतावासः, फुलेस रैल सद्मिन ॥=॥ यत्रास्ति वास्ययानानां, संगमस्थान मुत्तमम्। . प्रत्यहं यात्रिणो यत्र, समायान्ति समन्ततः ॥६॥ ततः पश्चिम दिग्भागे, च्रेत्रं शाकुम्भरं शुभस् । शाम्बरं नगरं यत्र, विस्तृतो लावण्रो इदः ॥१०॥ चातुर्वरार्यं व्यवस्वार्थं, मगडलं स्थापितं मया ।

वर्ण जाति विवेकाख्यो, ग्रंथः संगृह्यतेऽधुना ॥११॥ सङ्गीर्णताम्परित्यज्य, मर्गडलस्य सहायकाः । भवेयुर्यदिविद्धांस, स्तदाजात्युत्रतिभवेत् ॥१२॥ पर्गिडतानां सहाय्येन, सारमादाय सर्वतः । वर्ण जाति हितार्थाय, यत्नोऽयं क्रियते मया ॥१२॥ दश भाग भविष्यन्ति, ग्रंथस्यास्य पृथक पृथक् । तान् विलोक्य बुधाः, कुर्युस्सफलं मे परिश्रमेम् ॥१४॥ यथा शक्ति सहाय्येनाऽनुगृहीतोऽस्मियेरहम् । तान् कृतज्ञत्यासर्वान्, घन्यवादैः प्रपूजये ॥१५॥

( प्रन्थकार का परिचय )

भाषाय:-राजपुताना प्रान्तर्गत जयपुर राज्य में प्रागपुरा नामक एक प्राप्त है जहां दिजकुल सुमुदाय की विशेषता है ॥ १ ॥ उस ग्राम में मुद्रल गोत्रोत्पन्न बाह्मणी का निवास है फिर वहां के ब्राह्मणों की "बावलिये मिश्र" ऐसी संज्ञा हुयी ॥ २ ॥ उस ब्राह्मण कुल में धर्मपरायण वेद शास्त्र के बाता एक मूंगनीराम मिश्र थे ॥३॥ उन मगनीराम जी के पुत्र शिवसहाय जी मिश्र थे जो ब्रह्मकर्म में रूत व पिता के सहश गुज्ज थे ॥ ४॥ उन महात्मा शिवसहाय जी के दो पुत्र थे जिन में ज्येष्ठ पुत्र का नाम मुझलदत्त था जो ज्योतिष य मन्त्रशास्त्र के झाता चिद्वान् थे ॥५॥ उन शिवसहाय जी के कनिष्ट पुत्र करुणामन्द्र नामक एक जितेन्द्रिय व सत्यवादी पुरुष हैं जो भिन्न भिन्न मतमता तरों में सत्यवाद्यता व जिशास रूप से रह कर भन्त में आर्थ्यधर्म में रत हो गये॥ ६॥ उन का पुत्र में (श्रोत्रिय छोटेताल शुर्मा) सनातन वैदिक धर्मानुयायी हूं मेर्। प्रसिद्ध नाम भीत्रिय छोटेलाल तथा उपनाम आर्च्यमित्र शर्मा है॥ ७॥ परन्तु गृह दुःस अर्थात् बन्धु आदिकों के व्यवहारों से क्रोशित होकर पुरा-तन निवास (जन्मसूत्र ) को छोड़ कर कुछ समय के लिये जीव-कार्य फुलेरा रेलवे जेक्सन स्टेशन पर अपना निवासस्थान नियत किया यहस्थान चौतरफ़की रेलों का मुख्य जंक्सनस्टेशन होनेके कारण एक उत्तम स्थल है ॥ 🕳 ॥ प्रतिदिन चुडुं श्रीर से यहां यात्रियों का आवा गमन होता रहता है ॥ ६॥ इसके पश्चिम मागमें शाकम्मरी

<sup>🚁</sup> ऋष्येषमाज ।

देवी का क्षेत्र है जहां शाम्यर नगर श्रीर नमक की मील है ॥ १०॥ वारों वर्णों के वर्णाश्रमधर्म की ठीक ठीक व्यवस्था करने के लिये मुक्त प्रन्थ कर्ता ने मन्डल की स्थापना कियी है क्योंकि वर्ण जाति विवेक के सम्बन्ध में मैंने यहुत कुछ संग्रह कर लिया है ॥ ११ ॥ श्रतप्त्र मेरी विनती है कि मएडल के विद्वान सद्गीर्णता Narrow mindedness को त्याग कर मएडल के सहायक हों ऐसी दशा में मएडल द्वारा जातियों की उन्नति होगी ॥ १२ ॥ बड़े २ विद्वानों की सहायता से यत्र तत्र भ्रमण कर के मैंने यह यत्न किया है ॥ १३ ॥ यह जाति-वर्ण-विवेक सम्यन्धी ग्रन्थ दश भागों में छप कर पूर्ण होगा। श्रतः उन को विद्वान् लोग देख कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे ॥ १४ ॥ जिन विद्वानों ने श्रनुग्रह करके मेरी सहायता कियी है उन को में घन्यवाद श्रपंण करता हूं ॥ १५ ॥



<sup>🕇</sup> भाज कल का प्रसिद्ध माम सांभर है।

### जाति निर्णय निदान ।

मंडल के विद्वानो ! जाति निर्णय के सम्बंध में निम्नलिखित संकेतों का भी निपटारा हो जाना चाहिये क्योंकि कोई इन बातों को धर्माउक्कल मानता है, तो कोई धर्म विरुद्ध, श्रतएव इनका निर्णय हो जाना भी श्रत्यावरयक हैं । श्रीर यह निपटारा भी होजाना चाहिये कि नीचे लिखे संकेतों का होना या न होना जाति के उच्च वर्णल का पोपक व वाधक है या नहीं ?

- १-नया निधना निनाह करना शहल बोधक तथा न करना द्विजल नोधक है ! श्रथना निधना निनाह प्रणाली का द्विजलं तथा शहरन से कुछ भी सम्बंध नहीं है !
- २--मांस का खाना वर्णत्व से सम्बंध रखता है या नहीं ?
- ३—शराव पीना धर्मशास्त्रों में महापाप माना है श्रतएव कायस्थ व राजपूत श्रादि जातियें जो शराव पीती हैं वे द्विजान्तर्गत लिखी व मानी जाय या नहीं ?
- ४-मर्प्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी महाराज के एक स्त्री श्रीमहा-रानी सीता जी श्री श्रतएव श्राज कल जो एक एक पुरुष के सौ सौ व दो दो सौ स्त्रियें, रानियें, पासवान, दरोगयें, व रंहियें हों वे जातियें किस वर्ष में मानी जांग ?
- ५-मांस खाने व यराव पीनेवाली जातियें किस वर्ष में लिखी जांय ? ६-भारत के ब्राह्मण, चित्रय, वेश्य, रईस छोग जो मुसलमान रंडियों के तथा गोरी वीवियों के अथवा मैंमों के मुंह से मुंह मिलाकर थक चाटा करते हैं वे किस वर्ष में लिखे जांय ?
- ७-जिन द्विजों में मांस मदिरा का पचार है वे किस वर्ण में लिखे जांय ?
- प्रमाणित दिलों के यहां खानपान में कच्ची पक्की रसोई का विचार नहीं है अर्थात् जो एक जगह की वनी दाल, रोटी, चावल आदि दूसरी जगह ले जाकर खाते हैं वे किस वर्ष में लिखे जांय ?
- E-जिन द्विजों के यहां हाथीदांत का चूड़ा पहिना जाता है वे किस वर्ष में माने जांय ?

१०-जिन द्विजों में कांदा लहसुन खाया जाता व चमड़े के डोल का पानी पीया जाता है वे किस वर्ष में लिखे व माने जांय ?

११-श्रोसवाल जाति से चंडालियां, तेलियां, फेरियया सुगड़ी; बलाई, श्रीर बांभी श्रादि २ जो गोत्र हैं वे किस वर्ष में माने जांय ?

१२-जब प्ररशुराम जी महाराज ने २१ बार पृथ्वी निक्तिय कर डाजी तो फिर चित्रयवंश कहां रहा और श्राजकत जो जातियें सूर्य्यवंशी चन्द्रवंशी होने का दावा करती हैं वे चित्रय कैसे कही व मानी जासक्ती हैं ?

१२-सोडावाटर, लिमिनेट, बर्फ, विलायती मिटाई, सिगरेट, चुर्ट विलायती दूध दही दवाई श्रादि श्रादि वस्तुश्रों को काम में लेना व न लेना वर्णल का बाधक व पोषक है या नहीं ।

१४—वे उच्च जाति के हिन्दू जैगटलमैन जो कोट पतछन पहिनते, खड़े खड़े पेशान करते, क्रते पालकर क्रतों के साथ सहनास करते, तथा जूते पहिने मिटाई श्रादि श्रनेक पदार्थी को खाते देखे जाते हैं उन का यह कत्त्य उन के उच्च वर्गाल का बाधक है या नहीं ?

यदि हैं तो हजारों ग्रेजुएट्स बी. ए. एम. ए. महाशयों का समुदाय जिन में कोई आप का भाई है, कोई पुत्र है, कोई सित्र है, कोई साला है आदि आदि जिन से आप का घनिष्ट सम्बन्ध है, वह सब समुदाय नीच वर्ण में माना जाकर आप से अलग हो जायगा, ऐसी दशा में आप के देश को बढ़ी हानि पहुंचेगी और यदि कहो बाधक नहीं है, तौ खुल्लम खुल्ला व्यवस्थायें पास कर के निकटारा क्यों नहीं कर दिया जाता है ? अथवा उन की ऐसी स्थिती में आप के बालकों की शिचा आप स्वयमेव स्वतंत्र रूप से क्यों न करते, करवाते हैं ? क्यों कि जब आप के बालकों के गुरू, आवार्य्य व शिचक ईसाई, मुसल्मान तथा अंग्रेज हैं तो आप के बालकों को वैसी ही शिचा मिलेगी जैसी कि उन के शिचकों के सिद्धान्त व देश प्रधाली है, अतएव मंडल को दीर्घदर्शिता के साथ व्यवस्थायें निकालनी चाहियें।

मा॰ रह्युनन्द्नलाल के प्रबन्ध से यू॰ पी॰ झार्ट विदिश वक्स कासगंज में द्वपा।

## ।। विशेष दृष्ट्च्य ॥

विदित हो कि पहिले हमारा विचार इस पुस्तक को २४० पृष्ठ परही पूर्ण कर देनेका था तद्भुसार इसका मूल्य १॥) रख कर टाइटिल पेज छपवालिया गया था, पश्चात् इस पुस्तक में चार फोटो देने पड़े तथा पुस्तक की पृष्ठ संख्या २४० से ३२५ के लगभग बदानी पड़ी अतः पुस्तक का मूल्य भी १॥) रुपये से २) रू० करने पड़े परन्तु मण्डल के मेम्बरों से २) रू० की जगह १॥) रू० ही लिया जायगा और राजा महाराजाओं से उनके सन्मानार्थ १०) रुपये लिये जावेंगे।

निवेदक

महामन्त्री <sub>हिन्दू</sub> धर्म वर्ण व्यवस्था मण्डल फुलेरा—जयपुर



पाठक वृन्द ! घाज रिष्ठ वर्ष पहिले याने सन १६०१ मनुष्यगणना के समय भारतवर्षीय मनुष्यगणना विभाग के कामरतर की छोर से एक सर्क्यूलर नं० १२४ तारीख २५ फरवरी
सन १६०१ को हिन्दू जातियों की वर्ण व्यवस्था विपयक निकला
या जिसकी देखकर हिन्दू जाति समुदाय में वड़ा हाहाकार मच
गया था उस के खरहन में सर्वत्र सभायें ईाकर Regulation
रेज्युलेशन पास होने लगे थे व बड़े २ ममोरियल्सगवनेमेंट की सेवा
में जाने लगे थे तथा युक्तप्रदेश के सम्पूर्ण समाचार पत्र भी एक स्वर
से चिल्लाने लगे थे उस समय युक्तप्रदेशीय गवनेमेंट के Consus
Superintendent सेन्सेज सुपरिन्टेडेन्ट मिस्टर झार. वर्न. आई.
सी. एस की छोर से (Revised Scheme) दूसरा सर्क्युलर
नम्बरी 50% तारीख २५ अपरेल सन् १६०१ को निकला जिसमें
पूर्व की छपेचा बहुत जुळ घटत बढ़त की गई थी और युक्तप्रदेश
के सम्पूर्ण जिलों में जिला कमेटियें स्थापित की जाकर तथा उस
सक्युलर पर विचार करके तिहिषयक रिपोर्ट गवनेमेंट ने मांगी

थी तदनुसार पश्चिमोत्तर व घ्रवध प्रान्त की प्रत्येय जातिये घंपनी बीर निहा से जाग पड़ी थीं थीर गवर्नदेंट के सर्क्यूलरोंके अनुसार सव जातिवानों का इस वातकी भागरयका पड़ी थी कि भ्रपनी २ जानि की उत्पत्ति, गीत्र, प्रवर, शाखा, शिखा, सूत्र, वेद, उपवेद, देवता कुल की रीति भांति, जाति का वर्ण पूर्व व वर्तमान की श्यिति श्रादि २ विपयों की सम्यक जांच करके गवर्नमेंट को सचना दी जाय कि जिससे भविष्यत में जातियें उचित कमानुसार लिखी जांय। तद्वसार उस समय लोग, नहीं नहीं श्रपनी २ जाति के बड़े २ मुखिया व भ्रमगन्ता लोग इधर उधर महान उदांग कर रह ये कि अपनी २ जाति विषय में पुष्ट प्रमाग एकदित करके Memorials मेमोरियल्स पेश करें परन्तु शोकं ! उस समय लोगों की किञ्चित काल की झवधि में जैसे चाहियें वैसे प्रमाण नहीं नीतल सके ब्रतएव बड़े २ पिंगडत व कशक्कड़ विद्वानों ने भी यह ही उत्तर दिया था "कि सम्पृश जातियों का विषय कम से किसी शास्त्रव पुराण में नहीं लिखा है वरन किसी २ जाति विपयक कुछ कुछ लेख कहीं २ किसी २ शास्त्र में निल सकता है अतएव साधारण एक कोई भी विद्वान् इसका उत्तर भले प्रकार नहीं देसकता, क्यों कि इसके लिये अनेकों विद्वान् व अनेकों संगृहीत शास्त्र व बहु काल की ब्रावश्यका है ब्रतएव उस समय विचारी जातियों की हताश होना पड़ा था। इस लिए ऐसा प्रन्य रचने की हमें साद-श्यक्ता पड़ी, क्योंकि इस मन्य की रचना से हमारा ऋकिप्राय भी 🖔 % 🏋 🎇 यही है कि पाठक गण जाति पांति के महत्व का भन्ने अभिष्राय अभिष्राय अभिष्ठ समभतें कि जाति पाँति का भेदाभाव परमेश्य-र्रे १८९४ १८९४ रोय नियमानुसार है व क्वत्रिम, क्योंकि लिखा भी है हि:--

ज्ञान मेवाश्रयेद्विदान् जाति दोषं विनाशयेत्।

# जाति दु:ख विनाशेन सर्व दु:ख विनाशनम् ॥ पद्मपुराय सन्चाद्रिखंधे अ० ४ स्रो० ०५

ध्यत्य जातिपांति के भदाऽभेद के कारण ध्याज तक भारत धर्प को क्या क्या लाभ पहुंच हैं, ध्रीर भनिष्यत में क्या २ पहुंचने की सम्भावना है ? जिन देशों में जाति पांति का भेद नहीं है आज ने किस दशा में हैं ध्रीर हमारा भारत वर्ष किस गीत को पहुंचा हुआ है, हमारे देश की स्थिती आज कल कैसी है ध्रीर भनिष्यत् में कैसी हो जायगी सृष्टि की रचना के समय जातिपांति व वर्ष व्यवस्था की दशा क्या थी वीच में कैसी व क्या हो गई ? जाति दम्भ य उचता नीचता के भावों का फल देश स्थिती पर क्या हुवा ? देश में निया का अभाव, कला कीशल की आतिन्युनता, व्यापार की कमी, सुहृदता व सख्य भाव का अदर्शन ध्रीर निस्तेजता क्यों फैल गयी ? ध्रादि २ निपयों का उल्लेख इस धन्य में ध्राया है।

इस के अतिरिक्त बहुत सी उत्तम जातियें जिन को हिन्दू धर्म व्यवस्था के अनुसार उत्तम से उत्तम कर्म करने का अधिकार है व परस्पर के द्वंप भाव के कारण घृणित दृष्टि से क्यों देखी जांय ? तथा उत्तम क्रम करने से क्यों रोकी जांय ? नीच से नीच जातियें जो उत्पत्ति तथा अपने कर्म धर्म व आचरणों से भी अप हैं वे अनिधिकारि से से वेद व शाखां की आज्ञाओं का क्यों उल्लंघन करें जो जातियें अपनी उन्नित करने को उठती हैं वे क्यों द्वोच कर एक्सो जांय तथा उन की पीठ क्यों न ठोकी जांय ? श्रद्र जाति के साथ अन्याय क्यों किया जाय ? हिन्दु धर्मी वलिन उच्च जातियें जो आद्र वर्षण करती हैं उत्पत्ति व गोत्रदि के ममीश से अनिभिज्ञ हैं वे अपने गोत्र, प्रवर, शाखा, शिखा, सूत्र, वंद उपवेद अल्ल, निकास निवास कुलदेवता, अधिकार, जातिस्थिती, तथा जाति प्रचित्त शित भांति को भले प्रकार से जान कर कर्मकागड में क्योंन संलग्न

हा जांय ? वे जातियें जो अपनी उत्पत्ति, गोत्र प्रवरादि सथा अपनी वर्ष व्यवस्था के जानने के लियं यत्र तत्र भटकती फिरती हैं भीर सेकड़ों रुपैयं खरच करने पर भी जिन्हें पता नहीं लगता वे इस प्रन्य द्वारा अपनी जाति का वित्रशे जान सकें, वर्ष व्यवस्था की दशा प्राचीन काल में कैसी थीं थीर थात कल कैसी मानी जाती है इत्यादि ये सब कारण प्रन्य लिखने के हमारे स्मिप्राय हैं।

सृष्टि की रचना के समय केवल एक मतुष्य जाति घी उस

क्षित्रक्षेत्रक्षेत्र समय न वर्ण व्यवस्था थीन आज कल का सा 🚟 जाति भेद ही था किन्तु फेवन एक मात्र मनुष्य जानि थी; बहुकाल तक मनुष्यों के सस्पृर्ध व्यवसार् परस्पर अभेद भाव से चलते रहे परन्तु जन मनुष्यों को विना किसी प्रविवंधक नियम के सांसारिक कार्यों में कष्ट होने लगा तत्र ऋषियों ने गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था स्थापित की और बाह्यण, चात्रिय, बैश्य, और शृद्ध ये चार वर्ग प्रसिद्ध हुये यदि पुराणों का देखा जाय ती सृष्टि की आदि से आज तक कई बार वर्णव्यवस्था नष्ट हुई स्त्रीर कई बार पुनः स्थापित कीगई परशुराम जी महाराज ने पृथिवी को २१ बार निचात्रिय कियी और जब २ उन्हों ने पृथिवी निक्तिय की तब २ ही वर्णव्यवस्था पुनः स्थापित की गई भाज कल की वंधी व्यवस्था चल रही है वह राजा बेन के पुत्र पृथु की स्थापित की हुई है राजा वेन जाति पांति के सेदाऽभाव की नष्ट अष्ट कर चुके थे अतएव बाह्मणों ने उसे मार कर उस भे पुत्र पृश्च की गद्दी पर त्रिठाया जिस ने पुन: गुग्र कमीनुसार वर्श व्यवस्था स्थापित किया अतएव जाति पांति पर वल देने की अपेचा वर्ण व्यवस्था के मुधार को विशेष भ्रावश्यकता है क्योंकि जाति पांति तो मनुष्यों की कल्पित हैं यथा:---

मनुष्याणां न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः। प्राणस्य नात्मनो जातिर्व्यवहारोहि कल्पितः॥ जारु मेरु विरु सारु पूरु १९४

अर्घात मतुष्योंकी हड्डी, मांस, रक्त,प्राण व श्रात्मा आदि जाति नहीं हैं किन्तु ये सब व्यवहार से कल्पितकी हुई हैं प्रर्थात् जैसा जिसका व्यवहार दंखा गया वैसी ही उसकी जाति लोक में प्रसिद्ध हयी क्योंकि भ्राज कह की जो प्रचलित सैकड़ों जातियें हैं व सब परमा-त्मा की क्रोर से नहीं हैं किन्तु अपने २ व्यवहार, धनंद, व पेशे के कारण से हैं भतएव उस धन्वे व पेशे की जो कर वह ही उस जाति के नाम से कहाया जा सकता है, हां कुछ जातियें पुराख च स्मृतियों में ऐसी भी मिलती हैं कि जिनकी संज्ञायें ऋपियों ने उनके नियम विरुद्ध विवाह व प्राचार प्रनाचार को देखकर नि-धीरित की हैं, बहुत सी जातियें आजकल ऐसी भी हैं जिन्हों ने परशुराम जी के भय से कम्पायमान होकर व मुसलमानों के भय से सतायीजाकर अपनी चचता को त्यागती हुई छोटी व नीच पेशंबर जातियों में अपनी जीव रचार्य जामिली थीं वे ही समय पाकर बहुकाल के उपरांत उस ही नीच जाति श्रेणी में समभी जाने लगी बदापि उन के प्राचार निचार शुद्ध भी हैं तथा-पि वे उन्नति मार्ग से विमुख रक्खी जाकर दबोच दी जाती हैं।

कारण यह है कि भारत में आजकल अविद्या धन्धकार छाया
हुआ है तिससे मनुष्यों के हृदय कलुपित तथा मैले सङ्क्षीर्ण भावों
के केन्द्र बने हुए हैं जिससे परस्पर ईर्प्याद्वेप फैला हुआ है पिता
पुत्र का शत्रु, भाई भाई का दुश्मैन होरहा है बाद्या वर्ण के लोग
चाहे कैसे भी मूर्लानन्द निरचराचार्य्य, पापी, अजितेन्द्रिय,
दुष्कर्मी, अनाचारी लोलुप क्यों न हों वे भगवानके एक मात्र इकलीते वेटे धपने को समभते हैं परन्तु दूसरे मनुष्य चाहे वे कैसे भी
जितेन्द्रिय, साहसी, धैर्य्यवान, सत्यवादी, वेदझ तथा बद्याझाना क्यों
न हों पर वे ईरवरके वेटे तो क्या, किन्तु कीट व पतंगके बराबर भी
नहीं माने जाते हैं यह सब देश में अविद्या की प्रसारता का मुख्य
फल है। प्राचीन समय में न आजकल का सा जाति दम्भ ही
या, और न ऐसा अविद्या ही फैली हुयी थी न कोई धपने को

बहाव दूसरे को छोटा ही समभ्रता था, किन्तु शास्त्रविधि के अनुसार सव को सव काम करने के श्रिधकार थे, क्योंकि मुक्ति का सुख, परमात्मा का ज्ञान व भगवद्गक्ति करने का जो स्प्रधिकार एक ब्राह्मण को है वही एक शृद्ध व अति शूद्ध को भी है ऐसी ही व्यवस्था राजा भोज के समय तक इस देश में प्रच-लित थी तव ही देश में सुख सम्पदा का सधार था उस समय यह नियम नहीं थे कि श्रमुक शास्त्र पढ़न का श्राधिकार तो केवल ब्राह्मण को ही है और अमुक शास्त्र पढ़न व अमुक कर्म करने का अधिकार अमुक २ वर्ण को नहीं है उस समय इस देश में कोई मूर्ख ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलता या यहां तक कि उस समय के धोबी तेली चमार कोली व भंगी श्रादि भी पढ़े लिखे होते थे श्रीर परस्पर संस्कृत बोलते थे, यथा साहसाङ्क चम्पू जो महाराज विक्रमादित्य के विषय में लिखा गया है सरखती करठाभरण के द्वितीय परिच्छेद में रतनेश्वर मिश्र ने साहसाङ्क पद से विक्रमादित्य का महण किया है भ्रीर भ्राट्यराज पद से शालिवाहन का प्रहुण है उस समय इस देशमें संस्कृत ही वोली जाती थी यथा:-

### केऽभूवन्नाट्यराजस्य राज्ये प्राकृत भाषिगाः। कालेश्री साहसाङ्कस्य के न संस्कृत भाषिगाः॥

श्रश्रीत इस देश में राजा भोज व विक्रमादित्य के समय तक सब लोग संस्कृत ही भाषण करते ये महाराज विक्रस के समय में ही कालीदास बाराह मिहर श्रादि नवरत्न थे जो तब संस्कृत भाषी थे परन्तु शालिबाइन के समय में सब लोग भाषा बोजने लगे थे राजा विक्रम व भोज के समय यह कानून था कि:——

त्रियो मेयो भवेन्युर्लः सपुराह्वहिरस्तुमे । कुम्भकारोपि योविद्वान सातिष्ठतु पुरेसम ॥ श्रमीत् राजा भोज व विक्रम का कहना था कि मेरा प्यारा की हो भीर वह मूर्ज हो ती वह मेरे राज्य में न रहे परन्तु कुम्हार भी हो भीर वह यदि विद्वान है ती निरसन्देन रूप से मेरे राज्य में रपं ब्राज विक्रम सम्वत १-६७० है तदनुसार शालिवाहन का शाका सम्वत १-३५ हे ईस्ती सन् १-१४ हे श्रतण्य इस प्रमाण के श्रा-धारानुसार थाज से १-३६ वर्ष पिनं इस देश में संस्कृत ही बोली जाती शी तत्पश्चात भाषा का प्रचार हुवा।

राजा भोज के समय पनिहारियें ही नहीं, किन्तु की लिन तक भी पड़ी हुथीं होती थीं, राजा भाज एक २ नये रलोक के लिये बाह्य खों की एक एक लाख रुपैया देते ये उस की देख कर एक की लिन ने राजा भीज से कहा कि:—

> कार्यं करोमि नहि चारतरं करोमि यकात् करोमि पर चारुतरं करोमि। भूपाल मौलि मागि मिगडत पादपीठ हे शाहसाङ्क कत्रयामि वयामि यामि॥

हे राजन् ! में काव्य करती हुं परन्तु अत्युक्तम काव्य नहीं करती हूं किन्तु यत्न में कपड़ युन कर जीविका करती हूं हे भूपाल माथि! मिरिडत पादपीठ शाहलाङ्क महाराज! में कविता तथा जुलान् हापन दोनो प्रकार की विद्या जानती हूं अतम्ब में दोविद्यावों का पुरस्कार पाने योग्य हूं इस पर प्रसंग हो कर राजा ने कोलिन का धन द्वारा बड़ा सन्मान किया इस का यही भावार्थ है।

भारतवर्ष की श्राविद्या व श्रवनित का एक मुख्य कारण यह रिकिट्या कि भी है कि मुसल्मान वादशाहों ने हमारे श्र-पुस्तकालयों पियों के प्राचीन संस्कृत प्रन्थ व वेद वेदाङ्ग, का नाभ कि ल्याङ्ग, शास, कलाकीशल व साहित्य प्रन्थों क प्राचीन विशाल २ पुस्तकालय व ज्योतिष शास के यन्त्रांदि तथा विश्वविद्यालयों को जलाते हुये नष्ट श्रष्ट कर दिया जिस का परिणाम यह निकला कि हमारा दंश विद्याश्चय हो गया यहां तकिक वदों का मिलना भारतवर्ष में कठिन होगया महिष स्वामी द्यानन्द सरस्ति जी महाराज न शतप्रका ब्राह्मण व वंद जम्मीनी से मंगवाये श्रीर तव से वेदों का प्रचार मारत में बढ़ता जाता है हमारे देश में किस २ मृत्य का विशाल लाइबेरियां थीं श्रीर मुसलमान वादशाहों ने उन्हें कैसे नष्ट श्रष्ट कर डालीं ? उस के विषय श्रीने प्रमाणों का देना श्रत्यावश्यक नहीं है क्योंकि रायसरतवन्द्रदास बहादुर सी० श्रीई० ई० का श्रीमंजी व्याख्यान जो साहित्य सभा कलकत्ते में, Sir Roper Lethbridge सर रापर लेख बिज की प्रधानता में हुवा था श्रीर जो प्रयाग के हिन्दू रिव्यु श्रंद्वमार्च १-६०६ में छपाई वहाविवर्ण इस प्रकार से हैं:—

"The temple of Udantapuri Vihar which is said to have been leftier than either of the two (Budha-Gaya & Nalanda) contained a Vast collection of Budhist and Brahmanical works, which, after the manner of the great Alexandrian Library was burntunder the orders of Mahommed Ben Sim General of Bakhtiyar Khilji in A. D. 1202 (The Hindu Review March 1906 page 187)

भा० चदन्तापुरी विद्वार का मन्दिर जो बुद्ध गया तथा नलन्दा के मन्दिरों से बहुत कंचा व विशाल था उस में असंख्य प्रनथ हिन्दू तथा बौद्ध धर्म्म के एकत्रित थे वह महान पुस्तकालय जिस तरह अलेकज़ेन्ड्रिया की प्रसिद्ध लाइनेरी जलायी जाकर नष्ट कियी गयी थी उस ही तरह यह पुस्तकालय भी सन् १२०२ ई० में बिस्तियार खिल्जी के जनरल मुहम्मद बेनासियाम ने जला कर नष्ट अष्ट कर दिया पाठक ! एक दूसरे इतिहास वेत्ता का कथन है कि इस लाइनेरी की आग एक महिने तक जलती रही थी इस से अनुमान कर लीजिये कि वहां कितने प्रनथ होंगे ? (हि० रिच्यु मार्च १६०६ ए० १८०)

During the reign of the son of king Mahipal there were 1000 monks of the earlier School of Buddhism called Hinayana etc. about 5000 monks of the Mahayana School at Udantapuri. The Pal Kings had established a monastic University at Udantapuri, with a splendid Library of Brahmanical and Budhistics works, which was distroyed at the Sack of the Monastery and the massacre of its monks by the Mohamedans in A. D. 1202 (The Hindu Review March 1906 page 190)

भा०—यह हि० रिन्यु मार्च सन्० १-६०६ के एष्ट १-६० का लेख है, कि महाराज महिपाल के पुत्र महाराज महापाल के समय उदन्तापुरी में बीटों की प्राचीन हीनायन सम्प्रदाय के १००० एक हजार साधू तथा नर्वान महायान सम्प्रदाय के १००० पांच हज़ार साधू वहां नियास करते थे उन विद्वान महात्मा साधुवों के अर्थ वहां पालवेशी राजावों ने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था जिस में साधुवों के लाभार्थ एक महान् पुस्तकालय था परन्तु जनरल महन्मद वेनिस्याम ने सन् १२०२ ईस्वी में उसे जला कर नष्ट करवा दिया और साधुवों को कृत्ल करा डाला।

इस ही तरह " तत्रकति नासरी , नामक मुसलमानी प्रन्य में लिखा है कि कुतवुद्दीन एवफ बादशाह के जमान में जब शहर विहार फतह हुवा तो एक लाख के करीब तो सिर्फ बाह्मण ही कत्ल किय गये ब और हिन्दुवी का एक कदीमी कुतुबखाना जिस में बहुत पुरानी २ किताबें मीजूद बीं जला दिया गया।

पाठक ! जब देश की यह दशा थी तो ऐसे समय में प्राचीन समय के जातिविषयक संस्कृत प्रन्य क्यों मिलने लगे थे ? में देश २ में अन्येषण करते २ यक गया पर वही २ लाइबेरियों में भी उन अन्यों के दर्शन न हुये साथ ही में में अंभेजों के लिखे व छपाये उन भन्यों का भी खोज करता रहा कि जो रिजस्ट्री कराये हुये हैं और आज कल उन के रचयिता Authors लेखक भी इस संसार में नहीं हैं और उन की रिजस्ट्री होने के कारण उन को आज कल कोई छपा भी नहीं सकता है और जो सी २ या पचास २ वर्ष पिहले की निष्पत्त तह सीकात के प्रन्य हैं अतएव ऐसी दशा में मैंने सैकड़ों पोस्टकार्ड व लिफाके खरच कर डाले पर वे भारत वर्ष में ही नहीं किन्तु सन्पूर्ण एशिया खंड में भी न मिले यह ही नहीं वे विलायत के प्रसिद्ध शहर लंदन में भी न मिले तब अन्वेषण (तलाश) करते २ उन अन्यों का पता युरोप में लगा जैसा कि मीचे के पत्र से प्रमाणित होता है:-

No. 62604

Calcutta 21-10-13,

To,

Pandit C. L. Sharma, Esqr. PHULBRA.

Dear Sir.

With reference to your inquiry we beg to report as follows.

 Sherring H. C. & S. 3 Vols. cloth
 Rs. 75-0-0

 Dultons
 D. E.
 ", 175-0-1

 Bems F. & D. of Races 1869 cloth
 ", 20-0-0

 Opport C. I. of Bharatvarsha
 ", 7-0-0

The copies reported are in Europe and the prices are only conditional to the books not being sold meanwhile.

We are, Dear Sir Yours Faithfully. T. S. and Cc. Lid.

भाषांध

नंद ६२६०४ ्कत्तकत्ता । २१−१० १-६१३ महाशय पं० सी. एत. शर्मन्—फुतेरा.

भ्राप के पत्र के उत्तर में निवेदन इस प्रकार से है कि-

शेरिंग एच. सी. एगड एस. नामक प्रम्थं तीन जिल्हों में है मूल्य ७५) डाल्टन दी. है. ,1 १७५) बीम एफ. एगड डी. आफ रेसेज़ सन १८६ सा छपा मू० २०) आपर्ट ओ. आई. आफ भारतवर्ष मृल्य ७)

ये पन्य जिन के लिये आप को लिखा जाता है युक्त में हैं और इन का मूल्य जो दिया गया है वह अभी खरीद लेने की दशा में हैं क्योंकि ये पन्य इस मूल्य पर भीवष्यत में मिल भी न सकेंगे।

> भापका— टी॰ एस एन्ड को लिमिटेड

प्यारे देशहितैशियो ! इन प्रन्थों का मूल्य सुनकर एक दम सप्राटा खाँ छा गया और वर्षों की आशालता सुरक्ताने लगी परन्तु
भगवान पर भरोसा करके व कलेजा खोलकर उन प्रन्थों को भी मगवाकर उनके प्रमाण भी मैने प्राप्त कर लिए हैं और प्रन्थों का बहुत
कुछ विषय भी उन्हीं के आधार पर है परन्तु लोग इस मेरे प्रन्थ
के खलग २ दुकड़े करके न छपालें अथवा मेरे परिश्रम को नष्ट करने
के लिए मेरे संघटित प्रमाणों को न उड़ालें अवएव कहीं २ तो मैने
बात व प्रमाण तो लिख दिये हैं परन्तु उनका पता कहीं २ सहूत
भात्र लिखा है और कहीं २ उनका पता लिखा ही नहीं है कि जिसंसे पढ़े जिखों की चोरी का सहज ही में पता लगजायगा !

हमें विश्वास है कि जब हमारे लिखित मन्य की देखकर ही लोग मुग्ध हो जाते थे छीर उसे उड़ाने का प्रयत्न करते थे तब छपने पर कोई पढ़े लिखे लोग इसके भावार्थ व प्रमाणों की क्यों न उड़ालें यह समभ में नहीं भाता है भतएवं ऐसा करने वाले महाशयों के बारें में जो सज्जन हमें स्वाना देंगे उन को हम ५०) पचास रूपय इन नाम देने को तथ्यार हैं। ्राचीन संस्कृत प्रत्यों का अ-क्षेत्र ग्रेकी प्रयों के भाग इस देश में निकला तैसेही भारत की कि की कि प्राचीन स्थिति के सेकडों जाती के यक भ्रमेजी मन्योंकी भी अलभ्यता होगई,यड़े २ सिविलियन श्रीप्रजों के लिख श्राज से सीवर्ष पहिले के जाति वि-पयक प्रन्थ जो अदर्शनीय हो रहे थे उन की प्राप्ति के लिये सैकडों रूपैये खरच भी किये पर वे न मिले श्रीर जो प्रन्थ मिल उनमें स एक प्रन्य१७५)में दूसरा ७५)में तीसरा १२४) में सीर चौथा २०)में श्राया श्रतएव उनके प्रमाख व पृष्टाङ्क सहित हवालं प्राप्तकरनेमें जो अतुल व्ययत्या प्रयत्न करने व कष्टसहुने पड़ेई उनकी निश्चयात्मकता लंडन तक की चिट्टियां जो मुद्रितहैं उससे कियीजासकती है जिन? श्रंप्रेज सहाविद्वानों के नाम आगे लिखे गर्यहें उन में से अनेकों के प्रन्थ मृल्य पर भी नहीं मिल, मृल्य पर ही नहीं किन्तु बड़ी २ लाइनेरियों तक में भी एक श्राध को छोड़कर सबके सब एक जगह न मिल अतएव उन प्रन्थोंकी सूची बनाकर हमने भारतवर्ष के प्रसिद्ध २ वुकसेलरों को लिखा उन के जो २ उत्तर आये उनमें से दो एक की नकल यहां उद्धत करते हैं यथा:---

Higginbotham and Co. Madras.

No. E. 4/3057

Madras

Dated 17-4-1913.

Dear Sir.

In reply to your Post card of the 12th instant we have to inform you that Ethnographical Hand Book for N. W. P. & Oudh is not available either Second-hand or new.

> We are, your's faithfully Higginbotham & Co.

#### भाषार्थ

नं० ई० ४---३०५७

मदरास

ता० १७ ग्रापरेल सन् १-६१३

प्रियवर ! भ्राप के कार्ड तारीख १२ के उत्तर में लिखा जाता है कि " एघनोप्राफीकल हैन्डवुक फार ऐनडवल्यु पी श्रीर अवध " न वो नयी ही है और न पुरानी कापी ही मिल सकती है।

स्राप का हिगिनवोधम श्रन्ड को

दसरी चिट्टी

Thacker Spinks and Co.

' No. 62604

Calcutta. D/ 18-8-1913

In reply to your post card dated the 10th instant, we have to inform you that all the books asked for are now out of print & very scarce.

भाषार्थ

घेकर रिपंक सन्ह को

ता० १८-५-१६१३

नंस्वर ६२६०४ स्राप के पोस्टकार्ड तारिख इस अगस्त के उत्तर में निवेदन है कि आप ने जो जी कितायें संगवायी हैं उन सबों का छप छ अब बन्द हो गया है अतएव अलभ्य हैं।

पुन: धेंकर स्पिङ्क एएड को॰ ऐसा लिखित ह-

Nc. 85377

Calcutta

D/ 25-T0-1912

In reply to your post ourd dated the 19 th instant sherings, H.C. &T is not in stock & now out of print. We could probably procure a Second hand copy for you for about Rs. 50-0-0 to Rs. 60-0-0 may we do so.

#### भाषार्थ

सं० ⊏४३७७

कलकत्ता

ता० २४---१०---१-६१२

आप के कृपा कार्ड तारीख १६ के उत्तर में कथन है कि शेरिगं की एच सी एन्ड टी स्टाक में नहीं है और अब उस का कृपना भी चंद हो गया है। हम पुराना एक जिल्द कहीं से लेकर ५०) से ६०) सक में भेज सकते हैं क्या भेज दें ? क्ष

ब्रापका थेकर रिपङ्क धन्ड की

थेकर स्पिङ्क एराड को। शिमला से लिखते हैं। Simla D/ 22-10-1912.

Dear Sir,

In reply to your inquiry of the 19th instant we beg to report that price of shering H. & T. published in 1872 in 3 Vols. We have a Second hand copy which we can supply for Rs. 47 Post free. The book is now quite out of print & scarce. On receipt of the amount we shall be happy to send it.

Your's Faithfully Thacker Spink & Co.

भाषार्थ

पं० सी० एल० शम्भन्

शिमला

फुलेरा

ताः २२---१०-१-६१३

महाशय आप के कृपा पत्र तारीख १ ६ के उत्तर में कथन है कि शेरिगं की जाति विषयक किताब सीन जिल्दों में छपी है और

क्ष नीट:-पाठकगण इस पन्य की तीन जिल्दें हैं अतएव तीनों जिल्हों में से एक पुरानी सेकिन्ड हेन्ड कापी याने बरती हुयी फटी पुरानी एक जिल्द ही की कीमत ५०) से ६०) है अतएव तीन जिल्हों के इस हिसाब से १५०) से १८० हपेये होते हैं सो भी तीनों जिल्हें एक जगह न मिली तब शिमले को लिखा वहां का उत्तर अपर देखिए इस एक जिल्द पुरानी ४७) सैंतालीस रुपैयों में भेज सकत हैं रुपैये आने पर भेज देंगे। अ

आपका येकर स्पिङ्क ग्रन्ड की ,

शंडन की चिट्ठी

Broadway House 68 | 74 Certer Lane London D / 28-11-1912

Mr. C. L. Sharman Phulera. Dear Sir.

In reply to your letter of the 4th. instant, we regret that we are unable to supply sherrings C.&T. As the works is quite out of print & very scarce it was published in three Volumes as overleaf.

L 8. D.

Volume I 1872 4—4—0 " II 1879 2—8—0 " III 1881 I—12—0

We do not think you will be able to obtain a copy.

Yours faithfully Kegan Paul Trench Trubner & Co. Ltd.

्रबाहवे द्वाउस ६८-७४ कार्टर तैन त्रंडन ता० २८-११-१६१२

महाशय सी० एतः शर्मन फुलरा श्रापंको कृपापात्र तारीख ४ नवस्वर सन् १-६१२ के उत्तर में

क्ष नोट:-जब भारतवर्ष में इन कितावों के पूरे सेट का मिलना कठिन हुवा सो तलाश करते २ म्युजियम लाइनेरी लखनऊ के Curator क्युरेटर साहय ने हमें लंदन का पता बतलाया तदनुसार हुम ने लंदन की लिखा वहां से जी उत्तर ग्राया उस की नकल यह है। शाक के साथ लिखाजाता है कि शेरिंग की सी० एन्ड० टी० किताव हम नहीं भेज सकते क्योंकि वे अव वड़ी महंगी हैं और छपने से वन्द हैं ये तीन जिल्हों में छपी थीं यथा:—

पूँडि शिं० पैं० क० आ पा
पिंहिंकी जिल्द १८७२ में मूल्य ४ -४--० = ६३ -०-०
दूसरी ,, १८७६ ,, ,, २ -५-० = २६ -०-०
तीसरी ,, १८८१ ,, ,, १ -१२-० = २५ -०-०
जोड़ ८ -४--० १२४ -०-०

जब इस प्रकार १२४) खरच करने पर, व सम्पूर्ण एशियाखंड में ढूंढते २ लंडन तक में भी जाति विषयक प्राचीन प्रनय न मिलेतव "टी एस एन्ड की" नामक प्रसिद्ध कम्पनी ने युरोप के भिन्न २ भागों से तलाशकरके इमें चार प्रनथ जिसमें से एक का मृल्य १७५) रुपये दूसरे का मृल्य १२४) रुपये तीसरे का मृल्य ७५) रुपये और चौथे का मृल्य २०) रुपयों में मंगवाकर दिये अतएव ३-६४) रुपये खरच करके उपरोक्त चारों प्रनथें। के हवाल हमने संग्रह किये हैं।

महान उद्योग करने व सन् १-६०१ के पूर्व से आज तक अनुमान

अधिक्रिक्किकि विस्त वर्ष के इस महाकाल में हम सदा यह ही

महा काल कि विवार करते रहे कि यह हमारा प्रन्थ सर्वथा

अधिक्रिक्किकि विशेष ध्यान रखते रहे कि इस प्रन्थ में
जो कुछ लिखा जाय वह आत्मा के अनुकृत तथा शास्त्र व अन्य
प्रन्थकारों की सम्मत्यानुसार लिखा जाय । यह विचार सोते
जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक समय हम अपने चित्त में रखते

थे कि यह प्रन्थ किसी की मानमर्थ्यादा व प्रतिष्ठा भंग करने
वाला न हो वरन सब को किचकर व लाभ पहुंचाने वाला होना
चाहिये।

यशिष यशाशिक मैंने इस प्रन्ध को पत्तपात रहित लिखा है तथापि में अन्यक्ष हूं अतएव यदि Through misunderstanding अज्ञानंवरा कोई भूल मेरे प्रन्थमें हुई हो ता में उन विद्वानों व राभा सिम्मती व जाति के सज़्जों का प्रत्यन्त कृतक हों जंगो जो विद्वान लिखकर मेरी भूत दुरुख करादेंगे इस ही कारण से इस प्रन्थकी भैने बहुत बोड़ी काथिय नमूने के लिये पहिली जिल्द अपवाई हैं ताकि दुवारा कृति में सुधार किया जा सके।

हमारी पत्रलिक तहकीकात,की यात्रा में हमें दी स्थानी, में षड़ी कठिनता पड़ी एक ती भागर तूसरी अजमर में। अर्थात आ-<sup>६६६६६</sup> गरे में मुक्ते एक पेंशनंयापता खत्री महाशय की पता लगी जिन की विषय लोगी ने मेरे स-🖁 न्युख प्रशंसा किया घी क्योंकि आपने एक कारकारकार मारि विषयक मन्य छपाया था में बहुत प-पय में कुछ ऐसे प्रश्न किये जिस से मेरे संग्रह किये हुये, Billinological Survey नामक मन्यू में सहायता मिलती साय है। में र्सेने उन से उनकी बनाया पुस्तक भी मृह्य पर मांगी परशोक ! भारतवासी किसी को कोई गुण सिखलान में अपनी सङ्घीर्ण ह-दयता का परिचय दिये बिना नहीं रहसकत सदनुसार उन महा-शय ने न मुक्ते कोई बात, बतलानी ही चाही और न सोल पर झ-पना प्रत्य ही मुझे दिया मैंने आपसे लंडन, अमीरका तथा जन्म नीं के छंप उन मन्यों के नाम व पते लेना चाहे नेकि उनके पास, थे पर महाशोक के साथ लिखना प्रता है कि उन सन्ना महा शीय ने जिनकों नाम कदाजित अवगाराम या मुक्ते कोरमकोर वातों में टरकार्दियां यहां तक कि न मृत्य पर पुस्तक ही दियी थीर न संडन जर्मोनी व अमिरिकाके छपे जातिविषयक प्रन्थों के नाम प्ताही नोट करने दिये।

इसही तरह अजमेर में एक पेशन यांपता सारस्वत महाशायसे सावका पड़ा जिन्होंने जातिविषय में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और कुछ जातिविषय ससाला भी थोड़ा सा आपके पास है आप की प्रशंसा भी जपर के लेखानुसार ही जाननी चिहिये आपके प्रांस एक प्रितिविषयन आफीसरकी छपायी हुई जाधिपयक एक प्रेंस की जिस का मुल्य रा।) या मैंने इस पुस्तक में से उत्तके समज ही कुछ नोद्स ले लेंने की प्रार्थनी कियो पर इन महाशय जी न मेरी प्रार्थना पर तिकसा भी ध्यान न दिया और घट वार्ता लाप करते र उस पुस्तक को अपन कन दिया और घट वार्ता लाप करते र उस पुस्तक को अपन कन हिंग होगा विषयि यह पुस्तक जब छपी थी सव रा।) में मिलती थी पर अब तो बहु रूपत जब छपी थी सव रा।) में मिलती थी पर अब तो बहु रूपत जब छपी थी सव रा।) में मिलती थी पर अब तो बहु रूपत जब छपी थी सव रा।) में मिलती थी पर अब तो बहु

हाय वार बार किखते दुख होता है कि बागरे में मुसे एक राज्यत महाशय छुवर जी मिले जिन्होंने अपना एक लेख छपवा आहुआ मुसिहार बाह्यओं के विषयमें दिखलाया उसकी देखकर पाठक मेरी तथियत फड़क गयी मैंने उस लेख की एक कापी लेनी वाही पर उन्होंने छप लेख की कापी देना तो दूर रहा उसमें मुखित प्रमाण जिन प्रन्यों के थे उन प्रन्थों के नाम तक भी मुझे तीट न करने दिये मैंने उन से प्रनिक्ता प्रकार से प्रार्थना किया पर कुछ फज़ न निकला एवं मैं ने उस लेख का उनके समेच देखते हैं उन ब्रन्थों के नाम हृदय में पार्थ कर लिये और उनके स्थान से बाहिर निकलकर उन हृदयस्थ प्रन्थों के नामों को मैंने अपनी नीटवुक में नोट करिलें और उसकी दिन से उनका दुढ़-ना जारमें कर दिया मुल्य पर ती वे भारतवर्ष में कही नहीं मिले और अनको लाइवेरियों में भी न मिले परन्त लखनक की प्रयालक लाइवेरी में मिले जहां से इमारा कार्य्य वनगया।

ह चेछत नार पन्य २५४) में प्राप्त होगये जिनसे हमारे जात्वन्य

पण में वड़ी भारी सहाबता, मिली है जो सर्वसाधारण के लियें धासम्भव थी ।

सव्जन गण ! मैंने जो जातियों की पवलिक तहार्ककात की कि मैंने हमा तुमां के मन्यं के कि पेट ऐसी नहीं समभाना कि मैंने हमा तुमां के मन्यं के के हा पृंछकर जुनानी जमा खरण के आधार जाधार के काधार जाधार के हा पृंछकर जुनानी जमा खरण के आधार जाधार के हा मन्यं के काधार के करन प्रत्यंक शहर में ज्यान्त्यानादि हारा जाति विपयक भान्दे। जन मणकर न पनिक नोटिस हिन्दू जातियों को देकर तथा मण्डली को एकतिन करके प्रत्यंक निपयों पर सम्मतियें जियों हैं और साध ही में अनेकों निहस्तेन मणिडिलियों से सार्टिकिंकट व प्रशैसापत्र प्राप्त किये हैं जिन में से किसी २ की नकतं आगें की दिया गई हैं अतएब हमार जातिश्रन्वेषण का विशेष सम्बन्ध युक्तप्रदेश व राजप्ताना की जानिश्रन्वेषण का विशेष सम्बन्ध युक्तप्रदेश व राजप्ताना की जानिश्रान्वेषण का विशेष सम्बन्ध युक्तप्रदेश व राजप्ताना की जानियों से सम्कना चाहिये।

हमार पर्वतिक तहकीकात का श्राधार गर्बनेमेंन्ट निर्धारित.
र-६- प्रश्नों के प्रतिफल पर किया है जो कि सन् १८-५ के करी-,
य युक्तप्रदेशीय गर्बनेमेंट ने जातियों की वहकीकात के लिये निश्र्य फिय से श्रतण्व हमारा प्रन्य भारत के लिये कितना उपयोगी होगा यह पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं। उन प्रश्नों में
स बहुत से प्रश्न हमने सनुपयोगी जाने तथा. बहुत से प्रश्नों में
स बहुत से प्रश्न हमने सनुपयोगी जाने तथा. बहुत से प्रश्नों में
सुद्ध न्युनाधिकता करने की भी श्रावश्यकता पढ़ी तथा कई उपयोगी प्रश्न सुभे श्रपनी सीर से सीर मिलाने पढ़े क्योंकि ऐसा नकरने से प्रत्येक जानि की वर्धीन्धित जांचने में काठनता पढ़िता
भी शंतपव मैंने कई प्रश्न ऐसे मिलाय है कि जिसेंसे जाति सिभेज में स्थियजांयगी श्रीर उनकी वर्धीस्थिति वे उत्पति श्रादि का
विवर्ध याझवल्क्य स्मृति मितार्चरा तथा मनुधम्म शास्त्र के कथ्ये
नानुमार सुभे निखने का सीमाग्य प्राप्त होजायगा। गवर्नेमेंट के
धुने हुये २६६ प्रश्न ध पर वे घटाय तथा घढ़ाये जाकर भी
कैंसल २५१प्रश्न रक्खे हैं जो श्राव्येषणार्ध रिजर्व (ग्रुप) रक्खे गये हैं

# विज्ञापन 🍪

ं, तिविका हो कि आज कल वे हिन्दू जातिये लो. गुरु ही नहीं किन्तु शुद्रों की भी दादा सुक जिल की जलाति दोगली, संकर, ब्रर्ध सङ्कर, लोगजाव प्रतिलोसज आदि हैं वे भी झाज अपने का शम्मी, वन्मी, व गुप्त लिखती हैं तथा जिन कम्मी का उन्हें अथि-कार नहीं है उन्हें व धांगा धींगी द्वारा शास्त्र व बाहाणी की आहानीं की उल्लेघन करके कर रहीं हैं छोर श्रपन की ब्राह्म**ों के बरा**बर मानती हैं और को श्रेसल में उच जातियें हैं और जिन्हें उत्तम से वत्तमं कर्म करने का श्राधिकारं है वे झाज अपने सकान वशा वड़ी ही वृत्रित दृष्टि से देखी जाकर उत्तम कस्मी से विकास रक्सी जाती हैं कारण यह है कि बहुकाल से इस देश में पत्रपात ईंग्झीं; द्वेप-अहङ्कार व दुर्भयुक्त दक्ष- नीचः के भाव उत्सन्न हो- मये-हैं अतएव प्रत्येक जाति अपने को ऊंच और दूसहे को नीच सानती है औ़र इस धींगा धींगी द्वारा भारत में परस्पर वैमनस्य की शृद्धि ; होती बली जा रही है ऐसे अन्याय व पंचपात युक्त ब्यवहार देखेंकर मेरे चित्त की विचार उत्पन्न हुवा है कि उब जीतियें नीच क्यों समेकी जाय ? श्रीर उत्तम कमी के करने से क्यों दूर रक्खी जांच ? तथा नीच जातिये अनिधकारी पेने से शास मेर्च्योदा की क्यों ज़ल्लंबन करें ? इस आश्य की लेकर मे ने सम्पूर्ण जातियों का इतिहास लिखा है तथा अन्वेपण (तहनीकात ) करता हुवा उस में की बुटियों की दूर करता चला था रहा है और इच्छा है कि प्रत्येक जाति का आज्ञापान्त अलग र इतिहास तैयार हो जाय।

विषेश विचार की आवश्यकता इन जातियों पर है। कासस्य क्रिमीं, जाट, खर्ज़ा, गूजर, बढ़गूजर, भट्टी, चमारामेड, जादवंशी दीचित, गहलोत, गहरवार, गोड़, समाह्य, गोतम, सहार, प्रमातल जातों, जसवार, किरार, वैसवार भाटिया, महाजतः, मालो, तेली गड़िरये, दर्जी, लुहार, कुरहार, सुनार, वहई, नाई, सेना, काछी, सराव, कोरी, लोधा, किसान, तम्ब्राली, वारी, सारसत, दाधीच,

क्कीपा, पंदुषा, वृंसर, भार्गन, कलवार, कलाल, लुनियां, लविधिया, भूमिहार, महश्वरी, ष्मासवाल, सरावगा, खंडेलवाल, आदि २।

नोट-शुद्ध बाबाण चत्रिय और वैश्यों के भृतिरिक्त वे वे जातिय जो खड़ांऊं पहिनती; जनेऊ धारण करती श्रीर अपने को कोई बाहाण कोई चित्रय और कोई वैश्य वतलाती हैं उन्हें में चेले व देता है कि वे शासार्थक गैदान में साकर लेखवड़ शास्त्रार्धे द्वारा अपने को मध्यण, चित्रय व वैश्य सिद्ध कर दें तिस स सर्व साघारण पर विदित हो जाय कि उनकी असलियत क्या है ? पाठक गर्ख ! आप स्वप्न में भी यह न विचार करें कि मै किसी को जी दुखाना चाहता हूं बरन पुस्तक के छपजाने पर उस में का क्षेत्र भावत हो जायगा भ्रतएव छपने के पूर्व उस में की बृटियों भुत्र आदि दूर हो जांच इसदी श्रीभप्राय से आप के नगर में भावा है भारों। है कि विद्वान बाह्य गुंध जिन की आज्ञा व मान मय्यीदा भन्य जातियें भग करहीं हैं वे इस महत्कार्य्य में सहायक श्रींगे क्योंकि में अपने की विद्वानों से छोटा संमभता हूं। भाषाय को शुभविन्तकः---

भागरा ता॰ २८ १२ विश्वित दिन्दु जाति

पुस्तक के छपने व तैयार करने में जो करीय २० वर्ष का समय लगगया उस का भी ऋभिप्राय यह ही घा कि इस वन्य से किसी जाति विशेष का जी न दुखे ग्रव भी गरा. विघार ऐसा हा है और भविष्यतं में भी ऐसा ही रहेंगा।

में अपने उपरोक्त प्रभिप्राय की ही पूरा करने की इच्छा से इस सातों जिल्दों के लिखित महान प्रन्थ व श्रमक विशेष २५१ प्रश्ने को लक्षर Public inquiry क्सान्स 💯 पत्रलिक तहक्रीकात करने के लिये भी निकला िहिहिहिहिहि भीर भागरा सरीखे महानः शहरी में पत्रलिक नोटिस व शास्त्रार्थ के लिये पमितक चलेज सम्पूर्ध जातियों की दिया और जाति विषय में धनेकी लेक्चर भी दिये पर कोई साम्हने न ाया। इस नोटिस के भागर में बटने पर प हमारे लेक्चर होने पर माहीर सुनार जग पढ़े जिन्होंन सभा करके यह चोटिस इपंचाया ।

क्षः श्रोदेम क्षः विज्ञापन सर्व मान्यवद् गहाशयोः को संबग् में निवेदन किया जाता है कि बाज हम अपने को वह भागी सम्भते हैं कि श्रीयुत महाराय चानप्रस्थ छोटेलाल जी ने इम लोगों को नींद सं उठाया । श्रीमान् जी ने जो मनकामेश्वर नाथ जी में लेक्चर दिया था उस में आपः ने फर्माया या कि स्वर्णकार छत्रिय नहीं है। पश्चित जी ने यह अनुचित कटाच हम लोगों की अनुपरियति में किया सो हम परिछ जी से निवेदन करते हैं कि इस अपनी सभा के अधिवेशन में स्तित्रयं होने का सुबृत पेश करेंगे। धार्मिक विषय पर भी ज्या-ख्यान होंगे। में प्राशा करता हूं कि प्रायहत जी कपा कर सभा में पंधारे और श्रीयुत् परिहत गां० प्रसाद जी कानपुर के बचता को अवगा करने की कपा कर भीर भन्य सभ्य महाशय भी पधारन की कृपा करें सभा बुधवार ता० १ स जून सन १ स१२ को मन्दिर दाऊ जी मोती कटरा आनुरा में शाम के कि बन से होती। इ.स. १८८४ व्यक्तिक १९८४ व्यक्ति १९८४ व्यक्तिक १९८४

१९**रचुन।य प्रसाद-वंती**े की गरि हैं हैं।

नोट:-सुनार जाति के विषये में हमारे पास यहत कुछ लिखा हुमा रक्या है अतएक गवनेभेट की रायाव विद्वानी के हस्ताचर बुक "सकार की जातियें जिल्ली जावगा उस" जिल्द में सुनार

जाति का विवर्ष मिलेगा हम अपनी पुस्तक की निविधाद रखने के लिय ही सम्पूर्ण जादियों को असर कमानुकृत तिसना आरम्भ किया है।

सुनारों की भार में नोटिस के छपते ही हम ने तत्काल एक कि कि कि कि कि कि कि कि पत्र वाबू रूपनायमाद जी मंत्री माधुर कि यारवाचे कर का कि सर्थकार सभा भागरा की शासार्थ के कि लिये नियम तारीस १६-६-१२ की लाला हरनारायक जी रईस व नेट न्यूनिसिपल की मरनर के समस्त कन्द्रैयालाल माधुर सुनार की मार्फत भेज परन्त शासार्थ के लिये कुछ उत्तर नहीं भाषा जब दो दिन तक भासार्थ के नियमों पर कुछ कार्य्य वाही नहीं हुयी तब दूसरा पत्र सुनार, सभा को भेजा गया वस की नकल यह है:

पत्र : जागरा स्वाक् २१-६-१२ श्रीयुत वाबू कथनावप्रसाद जी मंत्री मावुर स्वर्धकार सभा श्रीगरा

आप के खुपे नोटिस के उत्तर में तत्काल आप के पास शान आर्थ के लिय एक रक मसोवा नियमों का श्रीमान लाला इरनान तायन जी की काठी में लाला कन्छेपालाल जी सुनार जो बठते हैं इन के द्वारा मिजवाया था. परन्तु आज तीन दिन हो गये शासार्थ के लिये कुछ भी निश्चय नहीं हुआ मेरे चल जाने के पश्चात आप की जाति भेरे विरुद्ध कुछ कहेगी अवपय में सूचना देता हूं कि में शासार्थ के लिय सर्वथा सर्वदा उदात हूं इस का उत्तर आज साय काल तक अवस्य दीजियेगा नियमों में कुछ न्यूनाधिक करने की भी सावस्य करते ही अवपन आप किसी समय आज ही उपरोक्त लाला जी की कोटी में पथार कर नियम निश्चय करके उदात हो जाड़िया।

ं उत्तराभिलायां है

प्० होटेलाल शम्म्

पाठक बृत्द ! जब तारीख २१-६-१२ का दिनं भी खानी गृया थीर सुनार जाति के लोग यत्र तत्र इमारे विरुद्ध कहते ली कि ' पंडित हरगया ' ' पंडित भग गया ,, ' पंडित नी खुद मुनाफी मांगता है ,, इत्यादि जन इस प्रकार जितने मुद्दं उतनी ही बातें सनने में आयीं तो हम ने उन्हें रजिस्टी पत्र रसीद नव ४-४ दिया उस की गकत इस प्रकार से है।

्राप्ता कर का का का के हैं है है है है के का का का **ला**द **रहे** है हा श्रीयुत्त बाबू रुघनायप्रसाद जी माधुर स्वर्धकार सभा आगरा

अप के छपे हुँचे विज्ञापन के उत्तर में आप के पास एक रफ मसोदा शास्त्रार्थ के नियमों का श्रीमान् लाला दरनारायण जी रईस परेवालों की कोठी में वैठने वाले कन्हेयालाल माथुर मुनार द्वारा ताठ १६-६-१२ को भिजवाया और कल एक पत्र उस कोठी से मैं ने भिजवाया उसे की उत्तर मी सायकाल तक चाहा था पर कुछ फल नहीं निकला भाज चार दिन हो गये शासार्थ के विषय में कुछ भी निश्चस नहीं हुवा वरन शहर में आए की जाति वाले हमारे सम्बन्धः में नाना प्रकार की मिख्या बाते वना रहे हैं क्या ही मञ्जा होता यदिः आप अपनी सभा की छोर से चित्रय वर्क होने के प्रमाखा लेखकड़ा प्रेषिक करते ती सविष्यत में सुने भागने मन्ध में, उन्हें, सम्मिलित कर भीर भी विवित सम्मिति लिखने का अवकाश मिलता यदि आपकी सभा ने लिखित शासाधी द्वारा भश्या झकदास स्वर्णकार जाति के चंत्रिय वर्ण होते विषय में प्रमाण पेश नदीं किये ती में सम्भूता कि स्वर्धकार जाति के वि-पुत्र अं कुठ में ते श्रीमात् कामेश्वर जी मंदिर गावतपाड़ाः में कहीं वक् सहा है भीरा ऐसी क्याते में मन्या अपने पर आप की जाति मात्र को हम पर दोषारोपण करने का श्रवकाश भविष्यंत में च होगा क्योंकि हम अन्तः करण से किसी पर भिरुषा दीप नहीं लगाक चाहिये। वरन Public inquiry द्वारा सत्य का सत्य लिखसा चाहते हैं मेरे पत्रों व रफ मसोदा नियमों की भीप के पास मेजे जाने के साची श्रीमान् लाला हरनारायम जी रहेंस तथा फितपय अन्य सज्जन भी हैं यदि शास्त्रार्थ द्वारा निश्चय कराना चाहते हैं तो नियमों को किसी भी वकील व प्रतिष्ठित रईस के समच निश्चय करके हस्ताचर कर होजिये।

स्राप का शुभविन्तक स्रोतिय पं० स्रोटेलाल श्रम्मी

श्रिय पाठक महारायो !

जब इस पत्र का भी उत्तर पांच दिन तक नहीं आया तब दूसरा राजिप्ट्री शुदा पत्र नं० ६७५ सारीख २७-६-१२ की दिया गया उसकी नक्ल इस प्रकार से हैं।

श्रागरा

ता० २७-६-१२

श्रीयुत वावृ रघुनाघप्रसाद जी मंत्री माधुर स्वर्धकार सभा श्रीगरा

प्राप को नियमों का कच्चा मसीदा ता० १६-६-१२ को व प्रक पत्र तारीख २१-६-१२ को तथा एक रिज्ट्री शुदा पत्र ता० २२-६-१२ को, भेजा पर उत्तर कुछ नहीं प्राया धाप मेरे छप हुए नोटिस ता० २०-५-१२ को पढ़ चुके हैं कि यदि आप मेरे संप्रह किये प्रमाणों को शास्त्रार्थ द्वारा असत्य सिद्ध कर देंगे तो में सहर्प आप की जाति को चित्रय वर्ण में लिखदूंगा क्योंकि मेरा आप की जाति से तिनकसा भी द्वेप नहीं है बरन निष्पन्त भाव स निध्य कर के लिखना चाइता हूं यदि धाप इस निषय में नियम निध्य कर लिखित प्रास्त्रार्थ द्वारा निर्णय करें प्रथवा स्वर्णकार जाति के चित्रयत्व निषय लिखित प्रमाय डाक द्वारा ही भेजरें तो उन्हें में उचित सम्मति सहित अपने प्रमथ में सम्मलित कर दूंगा प्रान्यथा भविष्यत में पुस्तक छपने पर आप को सुक्त पर दोपा

रापण करने का अवकाश भी न होगा हमारे विषय आप की जाती बाल अनेकों अफवाह उड़ाते हैं अतएव यदि आपने उत्तर नहीं दिया हो। विवश सम्पूर्ण युत्तान्त प्रकाशित करके हम चल जावेंगे।

> ्रापका-कोटेलाल शम्मा सनातनभम्मीपदेशक

पाठक ! इस प्रकार से मैंने यहुत ही चाहा कि सुनार जाति के विषय जो अपने को चित्रय वतलाते हैं निश्चय होजाय तो क्या ही उत्तम हो परन्तु जब सुनारों को ढोल को पोल निकल गई। तन वृथा समय जाते देख हमें चल आना पड़ा इसके पूर्व भी जब कलकते में सुनारों का यहापबीत हुना और वहां की गीड़ विरादरी में इलचल मची तथा वीरभारत भारतिमत्र न नंगवासी। आदि समाचार पत्रों में चरचा छिड़ी तब मैंने भी कई लेख श्रीवेंकटंशर में इस विषय पर छपवाये थे कि "सुनारों का यहोपवीत,, इस पर इमारे पास कई पत्र सुनार जाति के अगुवें के आये उनमें से गीर-खपुर का पत्र इस प्रकारसे हैं।

गोरखपुर ज्ञा० २५-१०-१-६०६

श्रीमान श्रीत्रिय पं० छोटेलाल शम्मी जी

्ः गः मान्यवर महाशयः

यथोवित सत्कार के पश्चात् निवेदन यह है कि खामने वायू मन्दलाल जी बन्मीधार के '' मारतीमत्र का अस,, शर्षिक लेख के उत्तर में तारीख १०१२-०६ के श्रीवेद्वटेश्वर समाधार में '' सुवारों का यज्ञोपनीत ,, शर्षिक लेख में श्रीधर, त्याराम, केशवदास, गागाभट्ट और मार्पानाथ आदि विद्वानों के जीतिविषयक पुस्तकों का हवाला दिया था सो अपाक्षर आप यह बतलाइये कि उपरोक्त महाशयों की बनाई पुस्तकों कहां मिलसकती हैं ? और उनके क्या दाम हैं? यदि ये पुस्तकों आपके पास हैं तो क्या बाम अनुमहकर देखने के खिये भेज सकते हैं यदि विश्वास के लिये आपकेपास रुपये भेज

दियेजाय इसके व्यतिरिक्त उस लेख के उपसद्दार में आपने अपने सिश्वित ज्ञातिविषयक पुस्तक भंडार का भी दवाला दिया था सो वि-शेपकर उस के देखने की बहुत ही लालसा है आशा है कि आप इमारी बाब्छा को पूर्ण करेंगे छपया शीघ्र उत्तर से वाधित कीजिये

लोको स्नाभिस भवदीय छपाकांची गोरखपुर- रघुनन्दनप्रसाद

मान्यवर सज्जन गृहस्यो !

इस प्रकार महान् उद्योग श्रीर असस परिश्रम के साथ जीतयों की पत्रालक तहकीकात भी कियी परन्तु प्रायः लाग अपना २ जात्युत्पात्तिविषयसे अनिभन्न जानपढ़े मैंनेजहां Genoral Challengo शास्त्रार्ध का चलेंज सम्पूर्ण जातियोंको आगरे सरीखे शहरों में दिया वहां भी कोई साम्हने नहीं आया में भी अपने चेलेंज में मुट्टित जातियों के नामी विद्वान् व वकील तथा रईसों से भी मिला परन्तु सवों ने यह ही कहा कि महाराज जी हमें अपनी जाति विषय में स्वयमेव ही टटोल है परन्तु आपका लिखा सुमकर उसमें भूण निकालने के लायक हमें मालुमात होती तो अध तक हम पुस्तक ही छपवा डालते हम बहुत ढूढते हैं पर हमें सन्तो-पजनक प्रमाण कहीं नहीं मिलते हैं ,,

जब इस प्रकार का उत्तर इमें प्रायः मिले ती लाचारन इमें ह्रिस्स्ट्रेस्ट्रें ग्रागरे से लीटना पड़ा। वहां से हमें ग्रनेकों सार्टी प्रतिष्ठा में फिकेट मिले उन में से दो चार की नकल ग्रविकल क्षेत्रकारते हैं

## सार्टी फिकेट सनातनधर्म सभा आगरा

दहस्त्रज्ञ संसारे घम्मोपेदेशक छोटलाल शम्मी गीड्नार्झणः एक मद्भुतं ज्ञातिनिर्णयं प्रन्यन्निर्माय देशे देशे पर्यट्झेगेलपुर अन्नत्य जमान् पन्नदत्वाऽहृतवान् । एतजातिविषये सन्देह निवन्तये आगच्छन्तु बहुपरिश्रमेश्वितव्हाति।नेर्थयस्तंगृहोतोमयास्त्रहात्युरपात्तन्दातुमागन्तव्य भितिपरन्तुं नागताःकेपि ।

हः मीत्रिय पं० युगुलिकशोर शस्मी वेदपाठी (प्रधान सनातनधर्म सभा) ।मुख्यसंस्कृत कचाध्यापको विक्टोरिया कालेज

तथामुख्यसंस्कृत कचाध्यापको विक्टोरिया कालेज आग्या ता० २६—५—१-६१२

#### भापार्थ

विदित हो कि धन्मोपिदशक छोटेलाल शन्मी गीड़ ब्राह्मण एक ब्रद्धत हातिनिर्ण प्रन्य तय्यार करके देश देश में अमण करते हिंग इस आगरा नगर में ब्राह्मर एक छपा हुवा नोटिस सर्वत्र वाटा कि जाति विषय का एक प्रन्य में बड़े परिश्रम से तय्यार करके लाया है कि जाति विषय में मेरे प्रन्य में कोई ब्रुटि न रह जाया अतएव क्रपापूर्वक सज्जन गण पंधार कर अपनी २ जाति विषय निश्चय करले परन्त कोई भी साम्हने नहीं ब्राया ।

ह० श्रीत्रिय पं० युगुलिकशीर शम्मी वेदपाठी (प्रधान सनातन धर्म समा)

> े व मुख्यसंस्कृत कन्नाच्यायक विकटोरिया कालेज आगरा

> > Agra Dated the 25-5-1912

From, Monorary Secretary.

Sri Sanadhya Maha Mandal Agra.

This is to certify that Pandit Chhotey Lall ji Srotriya Hony. Sanatan Dharmopdeshak resident of Phulera R. M. Ry. circulated a notice here to make inquiries regarding the present Castes and Creeds of these Provinces. I am glad to give him certain books of my own community which may be embodied in the History he intends to prepare. I regret to hear that no other community come forward here to help him in this matter, which could be very useful to all in time if thoroughly completed.

I hope that the said Pandit ji will scontinue

his zeal & energy as ever.

GANGABALLABH.

Hony. Secretary Sanadhya Maha Mandal
Late Tahsildar
and Government Pensioner Agra.

भाषांध -

भ्रागरा ता० २५–५–१€१२

में इस वात का सर्टों फाई करता हूं कि श्रोतिय पंडित छोटेलाल जी धानरेरी सनातन घन्मीं पदेशक फुढ़ेरा के रहने वाले ने यहां एक नोटिस जात्युरपति विषय तहकी कात के लिये सर्वत्र बांटा में प्रसन्तता पूर्वेक अपनी जाति विषय में कुछ कितावें मेंट करता हूं कि जातियों के इतिहास जो श्राप लिख रहे हैं उस में सम्मलित कर दी जावें। सुक्ते शोक के साथ कहना पड़ता है कि घन्य जाति समुदायों ने इस कार्य्य में श्राप की कुछ सहायता नहीं की पन्य पूरा होने पर किसी समय यहा लामकारी होगा। सुक्ते भाशा है कि पंडित जी श्रपने कार्य्य व उद्योग को सदा करते ही रहेंगे।

गंगांबरलंभ श्रानरेरी सेकेटरी श्री सनाध्य नेहानंडल व सेट सहसीलदार गवनेंमेंट

### सार्टीफिकेट

श्रीयुत श्रीत्रिय पं० छोटेलाल शम्मी इस नगर में जातिविषयक एक मन्य लेकर यहां आगरे नगर में जाति सम्बन्धी आम तहकी-कात के निमित्त आये और एक छपा हुआ नोटिस सर्वसाधारण को इस आगय का बांटा कि जो कुछ मन्य में न्यूनाधिकता हो उसकी सुनकर ठींक करादें आपके कई न्याख्यान आगरे नगर में हुये और आप अनुमान हेढमास रहकर दूसरे शहर को आज जाते हैं।

हः हरिनारायन साहुकार फरावाले लेट म्यूनिसिपल कमिश्नर ध्यागरा

# ाष्ट्रीद्धिमती जयति ५८० (प्रशंसापत्रमिद्म्)

स्मिन् कुचामनरोड ( नावाल्य ) नगरे ध्रानरेरी सनातनध-स्मीपदेशक श्रीक्रिय पारिडत छोटेलाल शम्मी गौड़ वंशोद्धव एक मलौकिक ज्ञातिनिर्भाय प्रन्थित्रमीय ज्ञातिविषयान्वेपगार्थम् देशे देशे पर्व्यटन् सन् कुचामनं रेडिस्थान् जनान् पंत्रदत्वाऽऽहृतवान् । ग्रत्र नावानगरे श्रीरधुनाथ मन्दिरे ज्ञातिविषयेवहीनन्याख्यानानि दत्तावि तेषुवहवो विद्वांसोः प्रन्थस्याविकल विषया श्रोतारत्रा सत् तेषां महान् सन्तोषोऽभवत् । भ्रतएव श्रोत्रियायेदम् प्रशंसापत्रं मान्यहण्ट्यास मर्पितम् । कथम् ? वर्षान्यवस्था प्रन्थस्य शैली च विषयाः देशास्थि-त्यानुसारेश शास्त्र विद्वानिसन्ति । प्रन्थस्य सर्वएव विषया पत्तपात द्वेष वुद्धिरहितनं लोकोपक्यराथी सङ्गलिताास्सन्ति ॥

सम्मातरत्र दाधिमय पंडित गोर्वधन शर्म्भणां प्रज्ञाचनुषां सम्मातरत्र पंडित गोर्वधन शर्म्भणा दाधिमयान्वयोद्भवेन प्रज्ञाचनुषा दत्ता, प्रत्र विस्तारभथान् मथाप्रश्नसा पत्रान्तनंरनदत्तम्। हम्मातिरत्र दाधिमय पगिडत फल्याणदत्त शर्माण:। भिश्र वद्यलाल शर्मिण: ( मेनेज्र गोशाला ) 27

> दाधिमय परिहत् रामानन्द् श्रम्भेशः। . असदीच्य पं० वैद्य सूवालाल शक्सेणः । . पं रामनाथ मिश्रस्य। पं० रुघुनाच श्रम्भंताः। पॅं मणुंसदास मित्रस्य। पं० शिवप्रताप श्रम्भेणः । प्रिंशालयन्द् शम्मेगाः। दांधिमंथ पंट नन्दलाल श्रम्मेगः। परिद्व भह व मंत्र शास्त्री बालेखर

हस अचामन रोड नावा नामक नगर में अवनैतिक सनातन अर्मोपदेशक श्रीत्रिय प्रें छोटेलाल शन्मी मौड्वंशोद्धव एक अली: किक " ज़ीति निर्णय " प्रनिधं रच कर जीति विषय की अन्वेषण (पर्वालिक तहकीकात) करेंने के लिये देश देश में अमग्र करते हुये यहां पधारे भीरा यहां के विद्वानों की बुला कर श्री रघुनाय जी के मन्दिर में एकत्रित करके जाति विषय में बहुत से व्याख्यान दिये श्रीर वहुत से विद्वानों ने पायिहत जी निर्मित लिखित मन्य ' के ग्रानकों विषय ग्राविकल अवसा किये तिस से वड़ा ग्रानन्द प्राप्त हुवा इस लिये श्रीत्रिय जी महाराज की यह अशसा पत्र आदर पूर्वक सान्यदृष्टि से अपूर्ण किया है क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था अन्य की शैली और विपय देशस्थिती के अनुसार शाकानुकुल है तथा मृत्य के सम्पूर्ण विषय प्राचपात व हेप युद्धि रहित होकर लिखे गये हैं। इस में नीच लिख विद्वानों की सन्मतिय हैं।

,,

|   |                 |                | •        | , , ,                         |
|---|-----------------|----------------|----------|-------------------------------|
|   | <b>इ</b> स्ताचर | दाधिमथ         | पिरहत    | गोवर्धन शम्मी प्रक्षाचचु      |
|   | 7,              | , ,,           | 23       | कल्याखदत्तः शम्भी             |
|   | 92              | "              | ,,       | मिश्र वच्चूलाल शम्मों         |
|   |                 |                |          | (मैनेजर गोशाला)               |
|   | "               | <b>37</b>      | 17       | ्रामानन्द शम्भी               |
| £ | स्ताचर, प्र     | खदो <b>च्य</b> | पसिष्ठत  | सूवालाल शम्मा वैद्य           |
|   | 33              | पश्चित         | रामनाः   | य मिश्र                       |
|   | ,, ·            | » : :,         | ,रघुनाय  | । <b>श</b> रमा                |
|   | 23              | 23 ,           | , मथुराद | ास मिश्र                      |
|   | ,,              | 3)             | -शिवपत   | ताप-श्रम्मी                   |
|   | *7              | . 17           | _लाल च   | न्द् ज्ञम्मा                  |
|   | ,,              | ्दाधिग         | वय पंठ व | न्दलाल श्रम्मी                |
|   |                 | पं डित         | भह् व    | मुन्त्रणास्त्री वालेशवर शम्मी |
|   |                 |                |          |                               |

From, The Proprietor Rajputana Telegraph School

Jodhpur.

To, Pandit Chhotey Lall Sharma,
Public Inquirer & Leader of
Hindu Castes & Tribes.

Dear Pandit ji,

I cannot express my ideas in my letter to you that what I have got pleasure by hearing your Lectures of yesderday etc. etc.

This is no doubt in the bottom that the Almighty God or say "Eshwar, Ram" has given you a good power of explaining and of course you are a jelous mind in the way of Castes and Oreeds. The materials what ever you collected with your personal own try on the lines of religion for the beni-

fit of our brethren is commandable, and have had a good effect to repulse the bad ideas, what are surrounded over the minds of Human body. Nothing add you Sir! except to send me a copy of your books when published.

S. L. Dassania.

भाषार्घ

श्रीमाम् पंडित छोटेलाल जो शम्मी पवित्रक इन्क्यायार हिन्दू जावि व कीमा प्रिय पंडित जी !

मेरी लेखनी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरी रीवि से आप के कल के न्याख्यान के विषय अपना आनन्द प्रकट करसंकू इस में कोई सन्देष्ट नहीं है कि सर्वशिक्तमान परमात्मा ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दियों है अतएव जाति व कौमों के अन्वेषक में आप तन मन व धन से लगे हुये हैं इसके सम्बन्ध में जो कुछ आपने संग्रह किया है वह सब प्रशंसनीय है जिस से सर्वसाधारण को वहा लाभ पहुंचगा। अब विशेष न लिखकर आशा. करता हूं कि आप पुस्तक छपने पर उसकी एक प्रति सुभे भी भेजेंगे।

द्वः एस० एत हसनिया प्रोप्राइटर टेक्नीप्राप्तस्कूल जीवपर

# ॥ भौजिय विद्वज्जन मरहत्या प्रशंसा पत्र मिद्रम् ॥

स्वस्ति श्रीमत् पिषकत वर्ष्ये छोटेलाल शर्म्मणः सेवाया मुपा-यनभूतं प्रशंसा पत्रमिदम् दाधिमणः छुलोद्धेवन परिडतः गोवर्छन शर्माणाः प्रीत्या समर्पितमिति शात्वा भवद्भिरादरेणः स्विकर्तव्यम् ।

७४॥ सर्चेः वर्णाश्रमिभिनिद्तं भवतु. तथे तरैरिप मस्मिन्-प्रामे परिदत्त वर्ण्य श्रीमान् शम, हम, तप, शौच चांत्यदि माद्यक्ष धर्मान्वित श्रुति स्मृति पुराखेतिहास संहितो पुराख तन्त्रादि परामशं परिश्रमान्वितस्र युरोपीय, यवनानि महाराष्ट्रीय गुर्नेदेशीय महदे- शायादि भाषांस्विप निपुण बुद्धि श्रीयुत छोटेलाल शन्मी छपयां स्वयं समागत्य पूर्वोक्तं खुन्दान्वेपण छतपरिचय प्रमाणयुतम् जाति वर्णव्यवस्था कॅल्पद्वम संज्ञकम् पूर्वोक्तं सर्वशास्त्रं प्रमाणसिद्धम् जान्स्यन्तरावान्तर गोत्र प्रवर शास्त्रा भेदादि युत्तम् स्वसंप्रह छतं स्वलि- खितं स्वयं पादाय तत् प्रन्थ सारं सर्वजनान् त्यादरेण छपया च संश्राव यामास, वयमि सर्वे श्रात्जनाः भवान् मुखार्विन्दनिस्तं वचनायृतमास्वाय छपाजातासम्।

भवदीय परिश्रम कृतं प्रन्थ कर्पदूमं श्रन्थ जनैः कर्तु सुदुष्करं हात्वा सर्वे श्रोतज्ञताः परस्परं समाभाव्य श्रर्से पशिष्ठतं वय्याय कृतग्रन्थ परिश्रम परितापयास्माभिकि देयमस्ति इति विचाय्ये नि-श्रितम् कृत्वातु प्रश्रामा पृवक मजली पुटादन्यद धिकं त्रेलोक्यां-देयम् नव हट्टयम्। न हश्यतेवा श्रतएव सम्मति पूर्वकं चेदं प्रशंसा पत्र उक्त पशिष्ठतवय्ये सेवायामुपायन्भतं।

भो । पिर्वित वर्ष्य घन्यतमोसि भवान पर्चपात रहितेन नि-गमागम सर्विधास धुरोपियादि कत विचार्य्य वहुपरिश्रम कृत श्रतः धन्यासि घन्योसि । परंच्य शास्त्र समाप्ति पर्यन्ते दृढ्परिकरेण चा स्यावसानकर्तिन्यं ईश्वर वाह्यणानां कृपया निविद्न पूर्वक प्रन्थ स-माप्ति भवतु इत्याशा वर्तन्ते ।

#### ॥ भाषार्थ ॥

श्रीत्रिय विद्वर्ण्य पंडित छोटेलाल शर्ममा जी की सेवा में समिपित श्रीमान विद्वर्ण्य पंडित छोटेलाल शर्ममी जी की सेवा में समिपित श्रीता है कि स्नादर सिंहत यह प्रशंसीपत्र स्वीकार होगा। स्मापित श्रीता है कि स्नादर सिंहत वह प्रशंसीपत्र स्वीकार होगा। समिपित वर्ण श्रीन सान हम हम जिप शाहित साक्षि गुराणों के विम्रीपत तथा हमे ने सिंहत हो है सरहाटी गुजराती श्रीर बंगला भाषा के निमुण बुद्धि श्रीयुत छोटेलाल समी कुपापूर्वक यहां प्रधासकर स्रपने रावित जातिवर्ण

े व्यवस्थाकल्पद्रम नामक लिखित धन्ध जिसमें बहे :२ दृढ़। प्रमाण ं के साथ उत्पत्ति गोत्र पूंबर व शाखा श्रादि हिलंखी हैं उस प्रन्थ का सम्पूर्ण विद्वानों की अव्य कराया। अतएव इस संब श्रीतिय विद्वान् लोग भापके मुखार्विद के वचनामृत को सुनकर अति मुग्ध होगये और हमारी ऐसी सम्मति हुई कि ऐसा मन्य जि-समें इतना कठिन परिश्रम कियागया है उसका बनाना एक साधा-ंरण काम नहीं है अतएव ऐसे प्रनथ के लिये क्या पारितोषिक पं०जी की देना चाहिये? ऐसाविचार करने से सर्व सम्मत्यानुसार ानिश्चय हुया कि प्रयाम पूर्वक हाथ जोड़ने के भारिरिक्त त्रिलोकी में इनके लिये देने को कुछ भी दृष्टि नहीं पढ़ता है। अतएव सर्व-· सम्मत्यानुसार यह प्रशंसापत्र भेंट किया जाता है । पुनः हे परिड-- त वर्ध्य भाप धन्य हैं कि भाग पत्तपात रहित होकर वेद शास तया भंगुजों के प्रन्थाधारानुसार बहेपरिश्रम से यह प्रन्थ . तय्यार किया है इस लिये ये धन्य हो धन्य हो ! परन्तु ग्राप प्रनथ समा-प्रि तक साहस पूर्वक दृढ़ बने रहें ऐसा ईश्वर व ब्राइस्सों के आ-सीवीद से निर्विष्नतापूर्वक यह अन्य पूरा होजायगा ऐसी ही क्सारा काशायें हैं। *ने हैं कि उन्हें* 

हम ने जहां अनेको शहरा व जिलों में अस्य करके ज्याख्यान दिये वसे जयपुर में न दसके कवल गुप्तरीति से ही वहां जातियां का अन्वेषण किया क्योंकि वहां ज्याख्यानों की मनाई थी यथा:-

ताः ४=३-१८०८

श्रीमान प्रविद्या कोटेलाल शम्मेन सहामाना प्रकानाः

भवत्कृपा पत्रं प्राप्यातीवानन्दितोऽस्मि, श्रवश्यं धन्यवादाहीः ्रिझन्ति भवन्ते । परन्तु संशोकिभिवदयामि यदत्र जयपुरे वत्मान समये ज्यांच्यानादि कार्य्य सर्वधा वज्येमीस्त, अतः सर्वसाधारण दिशोधरं भवितुं न शक्यते।

ं किञ्चित्कालानन्तरमवसरे प्राप्ते सति यदि श्रोमता मन्नागमन येथच्छा व्याल्यान प्रवृतिः पर्म लामोत्यादन कार्येश्वस्याहर्मिति भीता सारक गाँउ महार इतिनिवेद्को सब्द्रश्रेनाभिकामी

न्त्री अन्य कार्ट कि होता कि स्मि<mark>ष्ट्राप्तसादः असीस सम्पूर</mark> भू

त १८५५ स्थापन १ प्राप्त है **आपर्थे** र १४७के ः श्रीमान् परिइतं छोटेलाल शम्मीं सद्धम्मीपदेशक कृपालु महा-्रमाय प्रसामना के अवस्ति अन्तर होता है कि अन्तर प्रकृति के स्व

ः अययःको कृपापत्रःसानन्द प्राप्तः हुवा अवश्यःही चाप् धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु सशोक निवेदन करता हूं कि यहा जयपुर नगर में ब्राज़ कल ज्याल्यान देना सर्वधा राज्य से बन्द है असएव सर्व ्साधारण पवलिक एकत्रित नहीं हो सकेगी । कि वित काल के पत्रात् यदि ग्राप पंधार कर ज्याख्यानादि देंगे ती बड़ा लाभ होगा। 😅 🚌 🚉 🚎 💮 🤄 निवेदक मधुराप्रसाद विकीस जैपुर

्हमने युक्तप्रदेश व राजपूताना के कई जिलें। में घूमकर व व्या-स्यानदेकर तथा सम्पूर्ण जातियों को चेलेंजा देकर जातिमन्त्रेषण किया छन सब स्थानों के पूरे २ छेप नोटिस व. विवर्धों को इस जाति भन्नेपण में देने से यह मन्य बहुत बढ़ जायगा भन्तएव का-न्पुर, कलकत्ता, भरतपुर, अलवर, अजभर, ब्यावर शाहि २ शहरीं में जातिश्रान्वेषण के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कानपुर में भारवाड़ी कपड़ा कमेटी ने श्रीमान लाला फूलंबद जी मोद्दनताल के पेच में तथा महाराज प्रयागनरायन जी के मन्दिर में व्याख्यान कराये थे, परन्तु सर्व साथारण ने कोई ्रप्रमाण पेश नहीं किये। प्रमाण पेश नहीं किये।

.... फलकते म, तुलापरी में हमने आमान् सेठ शिवलाल जी . मोतीलाल जी की कोठी नं ११५ में ज्याख्यांन दिये तथा ५० राधाकुष्ण जी गुप्त टीबड़ेवाले महाशंयः के इंद्रतांचरों से नोटिस निकले थे। परम्तु नहां जाति विषय में सुश्रीप्त थी।

भरतपुर में श्रीमान् महाराज किशनसिंह की की वर्षगाठ में हमारा जानाहुआ और सनातन धर्म सभा में पं मधुस्दन दास जी की प्रधानता में कई ज्याख्यान जातिविषयक दिये परन्तु जाति विषयक प्रमाख किसी ने भी पेश नहीं किये अलवर में हमार अने-को ज्याख्यान सनातन धर्म सभा में जातिविषयक हुये तहां किसी ने भी अपनी जातिविषय में कोई पुमाख नहीं दिये इस सभा के सभापीत श्रीमान् राययहादुर ठाकुर दुजनसिंह भी रईस आवली व सीनियर मन्वर कीन्सिल अलवर में।

अजमेर में हमार कई व्याख्यान सनावनधर्म सभा की तरफ से पट्टीकटले के लच्मिनारायण जी के मन्दिर में जातिविषय पर हुए तहां अनेकों जातियों के भद्रजन जाति संबन्ध में विचारार्थ समय २ पर भाकर हमसे मिले। परन्तु जवानी जमासर्च की बातों के भतिरिक्त किसी ने कोई लिखित पुष्ट प्रमाण नहीं दिखलाया

च्यावर में हमारे व्याख्यान सनातन घम सभा की तरफ से श्रीमान् सेठ दामोदर दास जी राठी एजेन्ट कृष्णासिल कम्पनी व्यावर के समापितत्व में जातिविषय पर हुए थे सहां एक दिन हमारा व्याख्यान सुनार जाति के विकद्ध हुवा विसके सम्बन्ध में बहां के ब्राह्मीयेय सुनारों से विवाद पड़ा और परस्पर पृति के साध व वहें बादानुवाद के प्रधात निश्चय हुवा कि ब्राम्धीयो सुनार घसल में उपबाद्या हैं जो अपने जीविकार्य सुनारपने का काय करते हैं इनके विकद्ध किसी विद्वान के पास प्रवल प्रमाय हों तो मंदल के विकद्ध किसी पास मंदल के द्यतर फुलेरे भेजेदेंव ताकि जातिनिर्धाय के समय मयहल भले प्रकार से व्यवस्था दे सके। हमारे पास ब्राह्मीयो सुनारों के विषय में भी बहुत कुछ संग्रह है अतएव समयानुसार प्रकारित किया जायगा।

युक्त प्रदेश में हिन्दू तेली जाति की संख्या करीय सांद्र सात लाख के हैं, राजपूताने में भी इस जाति की संख्या कुछ कम नहीं है। बंगाल में तेल का ज्यापार करने वाली जाति "कालु, कहाती है वहां इस की लोक, संख्या डेढ़ लाख के करीब है विदार भी इस जाति से खाली नहीं है दक्तिण में भी यह जाति यहुत है परन्तु स्वेत्र की स्थित एक सी नहीं है युक्त प्रदेशीय व विद्वार प्रदेशस्य तेली जाति तथा प्रन्यप्रान्तों की तेली जाति की स्थिति में पृथ्वी ग्रीर श्राकाश कासा भेद है श्रायात् राजपूताने में तेलियों से इतना परहज़ नहीं किया जाता है जितना कि विद्वार व युक्त प्रदेश में। श्रतएव युक्तप्रदेश की "साहू वैश्यमहासभा, फंयजावाद कि का

ध्रतएव युक्तप्रदेश की "साहू वैश्यमहासमा, फयजावाद कि का निवेदन पत्र हमारे, मण्डल की प्राप्त हुवा जिस में, सभा की इच्छा ध्री कि हमारी जाति की यही प्रवीत पहिनाते हुये वैश्यत्व की उपाधि दे कर हमारा खानपानादि खोल दिया जाय परन्तु सहसा मण्डल की भ्रोर से ऐसा किया जाना नियम विरुद्ध या तदनुसार मण्डल की भ्रोर से सभा की, मण्डल की 'वर्णव्यवस्था कमीशन हारा ध्रन्वपण कराने की लिखा गया तिस के उत्तर में इस सभा की वर्णव्यवस्था कमीशन की खुला भेजा परन्तु तत्काल अस्पसमय में वर्णव्यवस्था कमीशन की चुला भेजा परन्तु तत्काल अस्पसमय में वर्णव्यवस्था कमीशन की सामर्थ थी तदनुसार मण्डल की श्रीर से उत्तर दे दिया गया।

्रियरन्तु सभा के वहुत आगंह करने पर स्वामी रामेश्वरान्त्द्रज्ञी नया मण्डल के संहानंत्री जी , फ़यजावाद गये। यद्यपि सभा ने -हमारे निःसाय जिना ज्य बहार नहीं किया न्वापि हस सभा के ख़बतीब पर दृष्टि न रख़कर-सभा की सकर्तव्यता को परमात्मा के ज़्याय पर छोड़ कर हम इस जाति से देय भाव न रखते हुये कह सकते हैं कि यह जाति रेसी शृणित व नीच नहीं है जैसी कि विहार व युक्त प्रदेश में मानी जा रही है अर्थात बहां इस जाति

<sup>्</sup> क यह तेलियों की सुभा का नाम है।

<sup>+</sup> महामन्त्री जी के सार्थ

के हाथ का पानी पीना त पक्वान्न , खाना तो, दूर रहा पर लोगः इनके वर्तनों में भी खाने से परहेज करते हैं हमने अपने संगृहीत प्रमाणों के साथ र इस जाति का फयजाबाद में अन्वेपण किया और हमें प्रमाणित हुआ कि तेली जाति के दाशकी मिठाई खाने व जल पीन में कोई दोप नहीं है।

क्यंजाबाद में तेलासभा ने सम्पूर्ण हिन्दु जातिमात्रको छपवाकर नाटिस भी दिया कि जिस किसी के पास अपने २ विषय में कोई प्रभाण हों तथा तेली जाति के विरुद्ध कोई किसी प्रकार का प्रमाण रखंध हों तो महामंत्री जी के समच पेश करें परन्तु इस नाटिस के अनुसार किसी ने चूं तक नहीं की अतएव तेली जानि के साथ ऐसा वृध्यित व्यवहार करना सरासर अन्याय मूलकं है क्योंकि जब कहारों के हांच का जलपान व पक्वान्त भीजन प्रदेश किया जाता है तो तेली जाति क्या इन कहारों से भी धुरी है कहापि नहीं ! हां कहारों की अपेचा वैश्यों की तरह प्राय: तेली जाति धनाह्य है पतएव ही सब साधारण लोग इन के वै-भय को देखकर हेय करते हुये वैमनस्य प्रकट करते हैं ऐसा नि-श्रय होता है।

इस जाति सभा में प्रायः भार्यसमाजी पुरुष ही कर्ता धर्त हैं आर्यसमाजिकों का ही पलड़ा भारी हैं अतएवं प्रत्येक कार्य आर्यसमाजिकों का ही पलड़ा भारी हैं अतएवं प्रत्येक कार्य आर्यसमाजिक कम से किया जाता है ऐसी स्थिति में इस जाति की आर्यसमाज से वर्ण स्थावस्था व जीनेक ले लेने चाहिये क्योंकि यहां ही पिना खरच के इन की जनक सहज ही में मिल सकती हैं। हम अपने व्यवस्थान में इस जाति को उपदेश कर आये हैं कि एक स्थाने में हो सलवार प्रहीं रह सकती हैं अथवा A man cinuol serve two masters, अर्थात एक मनुष्ये एक ही समय में दो स्थामियों की सेवा नहीं कर सकता है; यह सभा आर्थसमाजिकों संभी व्याख्यानादि दिलवाती थीं तथानाम मात्र

इस जाति के सम्बन्ध में हमने पता लगाया है कि इस जाति में राठाइ, चाहाण, जसवार, राठी, श्रीवास्तव और भदीरिया आदि २ भदवाल सेली भी सम्मिलित हैं जो भी भेड़ियाधसान की तरह सभा में वैश्य माने जाते हैं परन्तु ये भेद उच्चतम चत्रिय समुदाय के हैं जो किसी समय विपत्तिवश जीविकार्थ तेल नि जलने व वेचने का काम करने लग गये थे ऐसा प्रमाणित होता है। अतएव ये चत्रिय समुदाय वैश्य मानने वाले तेली समुदाय में मिलकर वैश्य क्यों कहाने यह हमारे समक्ष में नहीं श्राता है विशेष विश्र्ण बड़े २ प्रमाणों सहित श्रान्य भाग में लिखेंगे।

ाठक इन्द ! इस सभा ने वड़ी सफाई व चालाकी से काम किया प्रयोत् महामन्त्री जी के वहां पहुंचन पर सभा ने एक नोटिस छपवाया जिस में अपनी ही ओर से यह लिख दिया कि " वेली जाति को वैश्य वर्ष में महामण्डल ने यतलाया है 🚜 परन्तु जब इस का शफ इमारे पास भाया तब इमें यह देख कर माखर्य हुवा कि हमारे मगडल ने तेली जाति की नैश्य वर्ग की. कोई व्यवस्था नहीं दियी है अतएव हम ने नोटिस में से उस वांक्य की बड़े बादासुवाद के प्रशास् निकलवाया वस यह ही कारण या कि " तेली सभी , हम से रुष्ट हो गयी। जिस का प्रति कल यह हुना कि मार्गव्ययादि के खरचे सम्बन्ध में भी हों। अपितिः भौगनी पड़ी जिस का विवर्ध अपवश्यका हुयी ती भवि व्यतः में प्रकाशित करेंगे । इसारे मगुडल का नियम था कि "जब: तक कीई जाति। मगडल की वर्धव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नाद्वारा तहक्तीकात न करना लेगी तब तक सहसा किसी जाति को वर्णन्यवस्था नहीं दी जासकेगी हम, केवल न्याल्यानादि देने के लिये बुलाय गये थे तदनुसार इस ने अपना कर्तव्य पालन किया। परन्तु तेली सभा न अपना क्या करीच्य पालन किया बह

विवर्ण " तेली जाति ,, प्रसङ्घ में किसी समय लिखेंगे ।:

फ्यज़ादाद से चल कर जाति श्रन्वपण के अर्थ हम लखनऊ ठहरे थीर रामयश कर्निन के प्रधान डाक्टर पाठक जी से मिले। आनरेवल वाबू गंगाप्रसाद जी से मी मिले, स्वर्गवासी मुन्त्री नयलिक शार जी सी० घाई. ई. कं प्रेस में गंय और स्वेत्र यह ही चाहा कि स्त्री, दृसर व भागव तथा कायस्त्र कुर्मी चादि २ जातियों के वारे में श्रन्त्रेपण किया जाय तथा ज्याख्यानादि द्वारा श्रपना लेख सर्व साधारण पर प्रकट किया जाय परन्तु शोक! लेजिस्लेटिव कींसिल की त्रन्त्रारियों के कारों में लखनऊ के नेतागण लगे हुये थे तथा भागव कुन शिरोमणि वाबू प्रयागनरायण जी रईस एज़रतगंज लखनऊ भी नवाब रामपुर के यहां गये हुये थे श्रात्रण हमाडि लखनऊ यात्रा निष्कृत हुया।

ज्ञायतक से चक्रकर हम सीचे फरलाबाद आये जहाँ संनातन धर्म महामग्रहत फरुखाबाद के महामन्त्री विद्वद्वय्ये परिष्ठत लाल-मनजी भट्टाचार्व्य बी० ए० वकील महीद्यने हमारे जाति भ्रन्वेपण सन्दन्ध में एक नोटिस छपवाकर सर्वसाधारण की विन इति के लिये नगर में घटना दिया जिसमें कायस्य कुर्मी, खत्री, जाट, प्रहीर, गृत्तर माहोर, माली, मुराव, कीरी नाई, वारी, र-म्तामी यहमूजर, भट्टी, चमरगाड़, चन्द्रवंशी, श्रमवाल, जादी, जैसवार, फिरार, बैसवार, भाटिया, महाजन, तेली, गडरिये, दर्जी, लुंहार, कुन्हार, सुनार वर्द्ह, काछा, स्रोक्त कोहरी, मोची लोधा, किसान, तम्बोली, कसेरे, ठठेरे, उमरे, गहोई, स्रयोध्या वासी, बाधम, दत्ती, दवीच, छीपा पदुःषा, इसर, दुसर, भागव फलवार, फजाल, लूनिया लविश्वया, मूमिहार, महेश्वरी, स्रोस-वाल, सरावगी, राहितगी, चोसेन कुमारतले, खंडेलवाल महावर क्यीर साध क्रादि क्रादि सम्पूर्ण जातियों को छपवाकर श्रीमान परिडत वर विद्या वाचस्पति महामहीपाध्याय शिवकुमार शास्त्री जी के सभापांबेख में यह नोटिस छपवाकर सभा में बांटा भीर हम फ॰

देशायाद में धनुमान १५दियस तक टिके भी रहे पर किसी जाति ते अपने कोई प्रमाण पेश नहीं किये। इस सब कर्तव्य से हमारी यह ही मनसा थी कि हमारे प्रन्थ में कोई वात किसी के जी दुन् खाने वाली असत्य न छपजाय । इस सभा के प्रधान भापण कर्ता हरद्वार ऋषिकुल अझन्यर्याश्रम के संस्थापक कृस्मीचल भूपण ॥ पं० दुर्गादस पन्स जी थे, तथा गायन विद्या के ध्याचार्य पं० घनश्याम जी शम्मी थे।

पाठक वृन्द ! इस प्रकार मेंने अमण करके सैकड़ों प्रशंसा पत्र सार्टिफिकेट, सन्मानपत्र, पिर्वतों की सन्मतियें तथा धनुन् मित पत्र प्राप्त किये परन्तु यदि वे सब के सब यहां मुद्रित कराये जाये तो इस जिल्द का बहुत कुछ भाग उन्होंसे भर जाता ध्रत-एव यहां केवल 'दिक्दरीन (नम्ने) मात्र के लिये थोड़े से छप-नाये हैं धाकी सन्पूर्ण इस मन्य के दूसरे भाग के साथ ध्रयवा सजग पुस्तकाकार छपवाकर प्रकाशित किये जायंग ।

सजन गृहस्थो ! भेरे इतन उद्योग व स्वच्छाभाव से कार्य्य करने पर भी यदि इस प्रंथ में कोई ब्रुटि जान पही तो मैं भापको विश्वास दिलाता हूं कि भेरे चित्त को महान दुःख द्वोगा धतएव ऐसी दशा में आप सम्पूर्ण महानुभावों से निवेदन करता हूं कि छाप लोग इस प्रंथ की ब्रुटियां सप्रमाण निकाल ग्रुभे सूचना देवें और मैं सहर्प दुधारा वृत्ति में, उन्हें ठीक करने को तथ्यार हूं।

साथ ही में निवेदन यह भी है कि आप लोग अपनी २ स-भारतियें इस प्रन्थ को देखकर मेरे पास लिख भेजेंगे तो मैं आपका धन्यवाद प्रन्थ में छपवादूगा।

सद्गृहस्यों ! भारत के जिन २ भागों में अमण करके मैंने

त्रिक्टिक्टिक्टिक्ट्र जिन २ लाइनेरियों को देखा उन उन की प्रशंसा

मेरा के में आपके सामने क्या करूं ? क्योंकि उन लाइइंड्रोंग के नेरियों की सूची ही तैथ्यार कराने में गवनमेन

क्रिक्टिक्टिक्टिक्ट्र नेट के हजारों रुपये खरच होगये अर्थात् भारत

गवनमेंट ने एक लाइनेरी का सूचीपत्र तैय्यार कराने के लिये

श्रीमान् वायू राजेन्द्र लाल मित्र एल. एल. छो. और सी० श्राई० ई० तया श्रानरेरी मेम्यर श्राफ दी रायल एशियाटिक सोसाइदी श्राफ पेट निटन श्रन्ड आयरलेन्ड, श्राफदी फिज़ीकल छास भाफदी इम्पीरीयल श्रकेडेमी श्राफ साइन्सेज, विश्राना, एन्ड श्राफ दी वाम्बे नांच; श्राफ दी रायल एशियादिक सोसाइटी श्राफ गेट निटन कारेस्पान्डिंग मेम्बर श्राफ दी जर्मन एन्ड श्राफ दी श्रमेरिकन श्रोरियान्टल सोसाइटीज़ श्राफ दी श्रकेडेमी श्राफ साइन्स इंग्री, एन्ड श्राफ एघनोलोजीकल सोसाइटी श्राफ वर्लिन, फेलो, श्राफ दी रायल सोसाइटी नार्दर्न श्रन्टीकेरीज़ कोपेन्हेजन श्रादि श्राय सम्पन्न महानुभाव को नियत किया था अतएव श्राप श्रनुमान कर सकते हैं कि जिस लाइनेरी का केवल सूचीपत्र सेट्यार कराने के लिये गवर्नमेन्ट के इजारों रुपैये खरच हो गये श्रीर उपरोक्त उपाधियें सम्पन्न पंडित राजेन्द्रलाल मित्र ने जिस पुस्तकालय की सूची वनाई तो वह लाइनेरी कितनी बड़ी व मन्हान होगी यह श्राप स्वयं विचार कर सकते हैं?

मरी पत्रलिक तहकीकात की यात्रा में, व मेरे २० वर्ष के समय

हिन्द स्वार्थ में जहां, में यही वही लाइमेरियें देखता था तहां के नागरी मनन भी मेरे से न वचे होंगे क्योंकि इसमें भवन में मेरी मनसा यह ही थी कि आया हिन्दी साहित्य में जीवियपयक कोई प्रन्थ जैसा में बनारहा हूं वैसा है या नहीं १ परन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी साहित्य में मुभे ऐसा कोई प्रन्थ नहीं मिला अतएव इस प्रकार का प्रन्थ बनाकर में मेने हिन्दी साहित्य की सेवा कियी है कि जिससे हिन्दी प्रेमियों को लाभ हो।

मेंने इस प्रन्थ में जातियें अचर कमानुकूल लिखी हैं जिससे किसी जातियालों को हम पर आजेप व दोपारीपण करने का अवकार न हो तथा पाठकों को भी जिस जाति का विवर्ण देखना हुआ उसे ने सहज ही में निकाल सकेंगे इसही लिय इस प्रन्थ में जातियों का क्रम डिक्सनेरी की तरह दिया है अर्था-त् मेरे इस प्रन्थ की सम्पूर्ण जिल्दों में असे लेकर का तक की सब जातियें मिल जायगी । इस क्रम को देखकर अनेकों विद्वानों ने यह कहा है कि:

This Varan Vyavastha Kalpadrum can be nominated as the Encyclopedia of Hindu Castes and Tribes.

अर्थात् यह वर्षण्यवस्था कल्पद्रुम नामक प्रन्य हिन्दूजाति अरे कौसों का एक महाकोप कहा जा सकता है।

जहां कहीं सम्पूर्ण प्रम्थ में दिये हुंय संस्कृत प्राफ्तों के प्रमाणों के प्रमाणों के प्रयोऽप्रथं में विवाद थ्रा पड़ा व पत्ता कि प्रथं विवाद क्ष्म पत्ता जान पड़ा है तहां वड़ेर महा महापाध्यान्य प्राप्त करने के ध्रतिरिक्त प्राचीन साध्य व मान्यवर पांडेत भट्टगोविन्द राजीया नामदार रावसाहब, तथा कम्पेनियन ग्राफ दी स्टार ग्राफ इिंग्डिया, इत्युपदधारिया, भारतवर्षीय गवर्नरजेनरेल कौन्सलामिय नीतिशास्त्र व्यवस्था प्रणेत मण्डलान्तः पतिना, रायल एशियाटिक सोसाइटी, रायल जियाप्राफ्तिक सोसाइटी, स्टेटिस्टिकल सोसाइटी त्यभिधानां विद्वत्परिपदां समासदाऽद्यपरिपदो मुन्वापुरस्थ शाखाया, उपाध्यक्तेय, मुन्वापुरगत युनिवर्सिटी नामक सर्व विद्योपचय विचार मुख्यस्थानस्य व्यवस्था-पक्तानां, सिग्डिकेट नामक सण्डलान्तर्भत मुन्वपुरस्थ हायको-टोभिधन्यायिष्ठानगत गवर्नमेन्ट वकील संस्क भ्रादि श्रादि गुण सम्पन्न विद्वानों के काष्य से निर्णय करके लिखा है।

जिस तरह निरी संस्कृत में जाति विषय के प्रन्य किसी किसी विद्वान के बन्मये हैं उस ही तरह अंग्रेज़ी भाषा में जातिविषयक प्रन्य अनेकों हैं परन्तु वे सब ही नागरी व भाषा जाबने वालों के लिये उपयोगी नहीं हैं इस लिये हम ने इस प्रन्य की भाषा का जातिविषयक प्रनेष वनाया है अतएव हम ने विशेष रूप से जगह २ संस्कृत व अंग्रेज़ी प्रमाण न दे कर केवल भाषा में उन का भावार्थ लिख दिया है यदि हम ऐसा न करते ती यह प्रन्य चार महाभारतों का जितना वड़ां हो जाता जिसे न कोई पढ़ ही प्राता और न खरीद ही सकता होता, साथ हो में न वह प्रन्य अंग्रेजी का रहता, म संस्कृत का रहता और न भाषा ही का रहता वार्क सातथान की खिन्न ही जाती अतपव इस प्रन्य का विशेष भाग भाषा में लिखा गया है परन्तु जो कुछ हम ने लिखा है वह सब दूसरे प्रन्य व वि-दानों की छाया लेकर लिखा है।

इस ही विवाद की मिटाने के लिये मैंने राजपूताना हिन्दू धर्म वर्धा व्यवस्था मगडल की स्थापना कियी है जिस का विवर्धा आगे की दिया गया है।

में ने अपने स्वरंचित मन्य हिन्दू जाति वर्णव्यवस्या करपृष्ठ कि कि निष्पन्न रखने तथा किसी निष्पन्न तथा कि मानमर्यादा भंग करने के दोष से मुक्त जाति की मानमर्यादा भंग करने के दोष से मुक्त अख्यादारों में रुपैये खरच करके पवालिक नोटिस दिया था सब से प्रथम में ने इस अन्य को मासिक पत्र द्वारा , निकालना चाहा और उस का नोटिस " आर्यावर्त , नामक हिन्दी भाषा के साप्ताहिक पत्र में अनुमान दो मास के लिथे छपाया और वह नोटिस अपरेल सन् १-६०१ के आर्यावर्त में छपता रहा छस समय इस अन्य को '' वेदभारकर , नामक पत्र द्वारा में प्रकाशित करने को २५० प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और कुछ प्राहक होने से निकालने का नोटिस छपाया था और उसके प्राहक मी हो गथे थे।

इस नोटिस के छप जुकने के पश्चात् इस ही पत्र का नाम कीतपत्र अपने मित्रों की सम्मति से वेदभारकर से बदल कर "वर्ष व्यवस्था वर्षण ,, और मासिक पत्र से पाचिक पत्र रख कर भारतवर्षके प्रसिद्ध श्री वेङ्कदेश्वर समाचार में जून सन् १ ६०१ में पुन: नोटिस छपाया और २०० प्राहक होने पर पत्र निकालना ानिव्यय किया जिस का मर्माश व ध्रन्तिम् भाग यह था कि:-

" ताक झात हो जावे कि दूसर, कायस्य, खत्री, हार्मि, माहिष्य थ्रोभो, बर्ट्ड, ठठेरे स्वर्धकार, कलवार, भ्रहीर, गूजर, माली, पटवे, जाट, महाजन, काळी, ध्रादि श्रसल में कीन वर्ध में हैं,।

पाठक ! यह सब प्रयत्न करने पर कुछ प्राहक भी हो गये ये परन्तु इस योग्यता के ही कारण से हम श्री वेह्नदेश्वर समा-चार मुन्दई में कार्य्य करने के लिये बुला लिये गये जिस से इस पत्र की हम नहीं निकाल सके परन्तु तब से प्राज तक इस विपय का ध्रन्वेषण सर्वेथा सर्वेदा चलता ही रहा और जब लिखित एक महान प्रन्य तथ्यार कर लिया तब मैं ने एक नोटिस सर्व साध्य-रण की विक्रप्ति के लिये ध्रखनार में छपवाया जो तारीख ८,१६ धीर २४ जनवरी सन् १६१४ के ध्राय्येमिन नामक पत्र में छपता रहा है उस की नकल इस प्रकार से है:—

# हिन्दू जाति वर्ण व्यवस्था कल्पद्रम ।

विदित हो कि उपरोक्त मन्य सात जिल्हों में छपने की तैय्यार है, जिस में प्रत्येक हिन्दू जाति की उत्पत्ति, गोन्न, प्रवर, शाखा, शिखा, सूत्र व वर्ष अधिकार रीति मांति, दायभाग आदि १ विषय केद, बेदाङ्ग उपाङ्गों के प्रमाणों के साथ २ गवर्न-मेन्ट गज्यस्य, अनेकों सरकारी रिपोर्ट्स, अदालतों, के फैसिले व बड़े २ सिविलियन तथा आनरेवल स्वदेशी व अंग्रेज़ों के निष्पच प्रन्थों की रायों का संग्रह किया गया है इस के अतिरिक्त प्रन्थ कर्ता जी ने १५ वर्ष से घूम कर देशों में पठित समाज व जाति समुदायों से २५१ गृद प्रश्नों द्वारा जातियों की पवलिक तहकी कात की है व अनेकों प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकट व अनुमति पत्र तथा सम्मति पत्र प्राप्त किये हैं, प्रन्थ की पूर्ति के अर्थ सैकड़ों स्त्रीयों के खर्च से जाति भंडार नामक एक पुस्तकालय स्थापित

करके एक प्रन्य १७५) क्पैयों में श्रीर दूसरा प्रन्य १२४) क्पैयों में सम्पूर्ण एशिया सर्छ में न मिलने के कारण युरोप से मंगनाये हैं। इतने पर भी प्रन्थकर्त्ता जी वर्णव्यवस्था सभा स्थापित करके हिन्दु मात्र को नोटिस हते हैं कि वा०२०-१२-१३ई०से २०-२ १-६१४ याने २ महिने के भीतर २ जिस किसी के पास जाति विषय में जो प्रमाण हों उसे सभा के निर्णयार्थ नीचे लिख पत पर भेज देवें कि जिस से प्रन्थ में कोई बात किसी की मान मर्ज्यादा भंग करने वाली न छप जाय। श्रन्यथा प्रन्थ कर्ता दीष का भागी न होगा, प्रन्थ छपने पर प्रथम भाग का मृत्य ३।।) रु० होगा परन्तु २ मास के श्रन्दर २ कार्ड भेज कर प्राइक होने वालों से ३॥) वी० पी० द्वारा लिया जायगा।

पताः-श्रोत्रिय पविडत छोटेलाल ग्रमी महामन्त्री राजपूताना हिन्दूधर्म वर्षव्यवस्था मरहल, पुलेरा-जबपुर

पाठक! इस नोटिस के प्रकाशित होते ही चंतुं और खलवली सचगयी ग्रीर प्रत्येक स्थानों से पत्रों पर पत्र आने लगे जिनमें से कुछ तो प्राहक होने के लिये थे ग्रीर विशेष यह पूछते थे कि,, हमारी जाति को ग्राप ने किस वर्षों में लिखा है,, परन्तु ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रन्य छपने से पूर्व दे देना नियमविरुद्ध रक्ता गया था। यहुत सी जातियों के हमारे पास ऐसे भी पत्र आये जिनका मर्मीश यह था कि,, हमारी जाति को लोग बाग बड़ी ग्रीत हिए से देखते हैं कोई लिखता था हम वैश्य हैं ग्रीर वैश्य माने जाते हुथे परस्पर के द्वेष के कारण लोग हमारे हाथ का जल भी नहीं प्रहण करते हैं, किसी खाति ने हमें यह भी लिखा कि भारत में शूबों के साथ में बड़ा श्रन्याय किया जाता है, क्या शूद्ध परमात्मा की सिष्ट में से नहीं हैं? किसी ने लिखा उच्चा तियें हमारी जाति का वड़ा तिरस्कार करती हैं, किसी ने लिखा जिल्हा हिन्दू सन्तान का हमारी जाति के साथ वड़ा ग्रंत्याँचार हो रहा

है, किसी ने लिखा पुराने ढचरे के लकीर के फकीर लोग, हमारी जाति की जो अमुक २ लेखानुसार अमुक वर्ष में है उसकी कुत्ते के बरावर भी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है बस्कि वलात् हम लोग पैरों के नीचे कुचले जाते हैं अतएव हम प्रार्थी हैं कि हे महा-मन्त्री जी ! स्राप हमारी जाति का अनुसन्धान विशेष ध्यान के साथ कीजियेगा और हमें विधमी होने से वचाह्यं,.

इसके अतिरिक्त कई स्थानों में खासतीर से एम इस निमित्त मादि ये जातियें रहती हैं उन के वहीखाते से इस प्रन्थ में कुछ संप्रह करें क्योंकि इन्हें इस ही काम की रोटी खाने की मिलती है ये लोग अपने २ यजमानों के विवर्ण के इजारों वर्षों के वही-खाते मितीवार मय उनके जीवन की मुख्य २ घटनावों के रखते ये जिसके लिये इन्हें बढ़ी २ आजीवकायें मिलती थीं उन लोगों के प्रामों में भी इम जांकर उनके समुदाय से मिले फ्रीर उन्हें दिचियायें देकर बहुते सी वातें हमने उनके वहीखाते के छाधार पर बहुत सी बातें संग्रह कियी हैं प्रथम ती वे लोग हमें लिख-वाने को ही राजी न हुये परन्तु ध्रन्त को बहुत समभाने वुमाने . से उन्होंने हम से यह प्रतिहा करायी कि,, श्राप हमारे वही खाते का नाम अपने प्रन्थ में न दीजियेगा क्योंकि जब हमारे वहीखाते का निवर्ण आप के प्रन्थ में छपजायगा तव वह प्रन्थ सर्वत्र सुलभ हो जायगा तन जिस बहीखाते की दिखादिखा कर व सुना २ कर हम इजारों रुपैया पैदाकरके अपना कुटुन्वपालन करते हैं उसमें हमें बाधा पहुंचेगी अतएव इस शितज्ञा के आधार पर हम भी उनके नाम प्रकट करना नहीं चाहते हैं।

पाठकों को यह जतला देना आवश्यक है कि हम ने इस

हिंदि हम में भपनी ओर से मन घड़ंत एक अचर भी

ह चूपना कि नहीं लिखा है और न लिखेंगे बरन अन्य की

क्रिक्ट विशेष भाग स्वदेशी व विदेशी अन्य विद्वानों के
रचे हुये श्रद्धार्थ, संस्कृत, उर्दू, मरहाठी और गुजराती आदि
भाषावों के अन्यों के आधार पर लिखा जायगा साथ ही में बड़ेर
सिविलियन गवर्नमेयट अफसरों की बनायी हुई " जाति और

क्रिंग, नामक अंग्रेजी अन्य, भिन्न भिन्न समय की सरकारी
मंतुष्यगणना रिपोर्ट, गवर्नमेयट गजट की कापियें, सेटलमेन्ट रिपोर्ट्स तथा मुंसिक व जजों की रायों का विशेष संमह इस अन्य में
क्रिट कृट के भरा है ॥

हा इस सब के अतिरिक्त हम ने अपनी Public inquiry पविलिक तहकीकात का मर्माश भी जैसा कुछ प्रमाणित व वि-श्वास योग्य जान पड़ा निष्पन्त भाव व ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा ह यदि अनायास वह मेरा लेख किसी जाति के विरुद्ध मिथ्या जान पड़े तो तत्काल प्रमाण सहित सृचना आने पर उस की न्वीकृती की जायगी।

यद्यपि श्रपने सप्त खगडी प्रन्थ को श्रुति, स्मृति, पुराग, उप
हुस्स्म्स्म् पुराग् श्रादि के प्रमागा पर ही निर्भर रख कर
प्रमाग के निर्माग किया है तथापि यह जान कर कि जमाना

श्री प्रमाग के निर्माग किया है तथापि यह जान कर कि जमाना
श्री अत्र जो है, त्यापार, रोजगार, नीकरी चाकरी सभी श्राजकल
श्री प्रजो की है, कहां तक कहें भारत का जीवन ही सर्वथा सर्वदा
श्री जो की है, कहां तक कहें भारत का जीवन ही सर्वथा सर्वदा
श्री जो की दें, कहां तक कहें भारत का जीवन ही सर्वथा सर्वदा
श्री जो की दें कुंग पर निर्भर है इसिलिय हिन्दू धर्म शास्त्र से मि
जाती हुर्या एड़े २ श्री ज श्रमसरों की रायें, गवर्नमेरट रेकर्ड्स के

प्रवाले, श्रनेकों सेटलमेग्ट रिपोर्ट्स तथा गवर्नमेन्ट मनुष्यगणना

रिपोर्ट्स के प्रमाग भी दिये हैं, साथ शी में गवर्नमेंट गजद्स के
के प्रमाग व हाईकोर्ट के फैसले भी यथा संभव दिये हैं, एशि-

-यादिक जर्नस्स के प्रमाण भी संप्रष्ट किये गये हैं। जहां धानेकों सवर्ममेन्ट धाफसरों की सम्मतियें हम ने दियी है तहां धानेकों सिविशियन धांगेज विद्वानों के जाति विषय प्रम्यों की सम्मतियें भी लिखी हैं धातएव धांगेज विद्वान व धाफसरों की सम्मतियों को एकत्रित करके इस प्रम्थ को हमने सोना और सुगन्ध के समान धादरखीय किया है।

वेद, शास्त्र, स्मृति,पुराण श्रीर इतिहासादि के प्रमाणों के भीत-अप्रतिक्षण रिक्त महाराष्ट्रीय जाति भे० वि० सा० के रिचियता सम्बद्धक सिंहरू विद्वान पांडीबागोपाल जी पं० हरिकृष्ण जी शास्त्री, सनातन धर्म महामयडल के महामहापदेशक पांडेत ज्वाला प्रसाद जी मिश्र मुरादाबाद, पंडित नवीनचन्द्र राय फेलो आफरी पंजाब युनिवर्सिटी, पं० श्यामाचरण श्रीमान् महामहोपाध्याय पंडित गंगाघर शास्त्री सी० प्राई० ई० संस्कृत प्रोफेसर कीन्सकालेज बनारस तथा ज्याकरगाचार्य्य काशीराजकीय पाठशालाध्यापक पंडित नागेश्वर पन्त धर्माधिकारी, पंडित काशीनाथापाध्याय-सीर, महामहोपाष्याय शिवदत्त जी शास्त्री प्रोफेसर लाहीर, पंडित द्वारकाप्रसाद जी त्रिपाठी फतेइगढ़, पंडित रामघरव चौदे पंडित जनार्दनदत्त जोशी डिपुटी कलेक्टर बरेली, पं० बल्देव-प्रसाद हिपुटी कलेक्टर कानपुर, वाबू राजेन्द्रलाल मित्र एल० एल० डी० धन्ड सी० आई० ई० कलकत्ता, पंडित योगेन्द्रनाध ्र एम० ए० भट्टाचार्य्य प्रेसीडेन्ट संस्कृत कालेज नदिया, वाव अम्बिकाचरण वकील, वाबूललित मोहन अविधिया मुंशी महा-देव प्रसाद हेडमास्टर जिला स्कूल पीलीभीत, गुंशी श्रात्माराम हेडमास्टर हाई स्कूल मथुरा, मुंशी वासुदेव सहाय हेडमास्टर जि-ला स्कूल फरुखाबाद, सेठ मोतीलाल बी० ए० डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल भागरा, वावू सांमलदास, डिपुटी कलेक्टर हरदोई, मुंशी चुहुनलाल डिपुटी कलेक्टर उन्नाव, मिर्जी इहफान घली वेग डिपुटी कलेक्टर, गुंशी कर्स अहमद डिपुटी कलेक्टर कांसी. राजा लल्लमन सिंह, मुंशो भगवती दयाल सिंह तहसीलदार, वियरामक, वायू छोटेबाल धार्चीलाजीकन सर्वे लालनक, मुंशी गोपालप्रसाद नाइय तहसीलदार फफ्द, मुंशी फेशुद्दीन प्रहमद हिपुटी कलेक्टर बनारस, वाय्यदरीनाथ हिपुटी कलेक्टर खेड़ी मुंशीराधा रमन हिपुटी कलेक्टर भांसी; वायू राजेन्द्रलाल मित्र मेमीरीज़ एन्घ्रोलाजीकल सोसाइटी लंखन, मुंशी किशोरीलाल जी रईम व मुंसिक वर्जे देवम,गुंशी देवीप्रसाद जी रिटायर्डजज आदि आदि महानुभावा की रिपोर्ट व प्रन्थों के आधार पर इस प्रमथ की रचना सुंगी है।

जहां भनेकों स्वदेशी विद्वानों के प्रन्य व रिपोर्टी का मर्माश अपित्र साम्रिक्ष मन्य में तिला जायगा तहां धनेकों विशेष प्रमेजों के लेखों के भी ह्याले होगें जैसे:—

Mr.C.S. William Crooke B.A., Hon'ble Mr. H.H. Risley I.C. a.&C.I.E., Census Commissioner for India Mr. R. Burn I. C. S. Census Superintendent Allahabad., Mr. Maolagan Consus Superintendent., Mr. C.J.O. Donnell Esqr., & Mr. Bailee Esquiro Census Superintendent.,

Mr. Hoey C. S. Gorakhpore., Sir H. M. Elliot Colonel Dolton., Mr. George Compbell., General Cunningham., Dr. Oppert., Dr. J. Wilson F. R. S. & Hony. President of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society., Sir C. Elliot., Mr. Ibbetson Esqr., Sir W. W. Hunter.

Mr. Atkinson., Mr. J. C. Nesfield M. A., Mr. Lubbock., Mr. Westmark., Mr. Driver. Dr. Buchanan., Rev. Mr. Sherring M.A., L.L.B. Mr. C.S. Grows Collector., D.S.P. Mr. Segrave., Colonel., Mr. James Todd., Sir Monier William., Mr. Arthur Steel, Mr.

Wheeler., Mr. Dowson., Mr. Muir., Mr. Clouston. Mr. Balfour., Mr. Gunthorpe., Mr. J. H. Monks., Mr. Oldham., Mr. Grant Duff Esqr. Mr.R. Greeven C.S. Beneras Mr. Blockman Mr. Jhon Boams M. I., Dr. Wise. Mr. Highland and Professor H. H. Wilson etc.

भाषाचः- मिस्टर सी० एस चिलियम क्रुक बी० ए सेट कालेक्टर फयलाबाद, मानरेबल निस्टर एच एच रिस्ली आई० सी० एस अन्ड सी० आई० ई० मनुष्यगवाना में क-मित्रन्र, मिस्टर आर बर्न आई सी० एस छपरिन्टेन्डेन्ट अलाहाबाद, जिस्टर मेकलेगन मन्द्यगणना अपरिन्टेहेन्ट मिस्टर सीव जीव श्री छानील खुपरिन्टेन्डेन्ट मन्व्यणगाना, निस्टर बेली एस्कायर अधिष्ठाता मन्ष्यगणना विभाग, भिस्टर होए सी । एस गौरखपुर, दर एच एम एसियट कानोनियल डाल्टन, मिस्टर जार्ज केम्पंबेल जनरल कनि-चाम, डाक्टर फ्रोपर्ट, डाक्टर के विरुप्तन, प्राप, प्रार, एन अन्ह आगरेरी प्रेसी हेन्ट आजदी बाम्बे रायल एशियाटिक शोसाइटी. सरसी इलियट. मिस्टर इक्टेसन. एस्कायर सर डबल्य डबल्य इंटर, मिस्टर एटकिन्सन, सिस्टर जिं सी० नेस्फीएड अमा ए० डाइरेक्टर आफ पवालिक इस्ट्रकशन्स आफ अन इबल्यु पी० अन्ह अवध, सिस्टर सञ्चाक, मिस्टर वेस्टमार्क, मिस्टर द्वाइवर द्वाकर वुकानन रैबंरेन्ड मिस्टर ग्रेरिंग अम० ए० एल० एस० बी० मिस्टर ची व्याच पाचन करीक्टर, ही व एसव पीव मिस्टर सी ग्रेस

कालोनियल निस्टर जैम्स टाइ, सरमानियर विलियम निस्टर आर्थर स्टील निस्टर, हीलर, निस्टर हाससन निस्टर म्युअर, निस्टर क्षासस्टरन, निस्टर बाल्फोर निस्टर हो एच मान्वस, निस्टर फ्रोल्डम, निस्टर प्रान्टहफ एस्क्रायर निस्टर आर ग्रीवन सी० एस बनारस, निस्टर इलाकमेन निस्टर जाहन बीम अन आई, डाक्टर आइज, निस्टर हाइनेन्ह और प्रोफेसर एच एच विल्सन आदि आदि अनेफों महानुभाव अंग्रेकों से प्रनणे से मनांश के अति-रिक्त नीचे लिखे प्रनणों से भी प्रमास लिखे हैं प्रणा

Dalip Versus, Ganhat Indian Law Reports and Sheesingh Rai Versus Dakho Indian Law Reports Allahabad., Popular Religion and Folklore, Cronicles of Unao., Brief View., Papers on Mina Docoits & other Oriminal classes of India and Report Inspector General of Police N. W. P. of 1818.

भाषायः - दलीप वर्षेस गनपत इन्हियन लारिपोर्ट, जियुत्तिहरायवर्षेत्र दाखो इन्हियन लारिपोर्ट इलाहाबाद . पापूलर रिलीजन और पाकलोर, क्रानिकल्स आफ उकाव ब्रोफच्यु, पेपसं आन मीना डकैती और दूसरे जुल्मी पेशा करने वाली जातियों पर इन्ह्पेक्टर जनरेल आफ पोलिस अन हयल्यु पी० आफ १८६८ आदि र प्रन्थों की भी बहुत सुद्ध सहायता लियी है।

श्रादि महानुभावों को में हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिन के परिश्रम के त्राधार पर नागरों में यह प्रन्थ निर्माण करने का सुके सौभाग्य श्राप्त हुना । क्योंकि हिन्दी भाषा में श्राज तक ऐसा प्रन्थ ही कोई नहीं या कि जिस एक प्रन्थ में ही शास्त्रीय प्रमाणों के साथ साथ श्रंपंज विद्वानों की सम्मतियें तथा राजकीय कानून द्वारा निर्धारित जातिस्थिती का निर्णय हो श्रतएव इस श्रभाव की दूर करने में तथा उपरोक्त श्रंपेज विद्वानों के प्रन्थ जिन में से बहुत सों का छपना भी वन्द हो चुका है श्रीर जो भारतवर्ष में ही नहीं किन्तु लंडन तक में भी नहीं मिलते हैं अथवा जो मिलते हैं उन का भी सी सी य सवा सवा सी रुपैया तक एक एक सेठ का मूल्य था उन सब मन्य व उन मन्यों के प्रमाण एकत्रित करने में कितना परिश्रम व कितने सी रुपैया मुक्ते खर्च करना पहा होगा यह अनुमान पाठकगण स्वयं अपने २ हृदयों में कर सकते हैं साधारण जातिविषयक अंगेज़ी मन्य जिन के प्रमाण इस प्रन्थ में दिये हैं वे सब के सब आठ आठ सात सात व छः छः रुपैयों से कम कोई भी नहीं आये जातिविषयक संस्कृत मन्य व पुराण आदि के एकत्रित करने में जो मेरा व्यय हुवा वह भी में ने अपने शाकि से बाहिर काम किया है।

पाठक वृन्द ! जब में जातियों की खोज कर रहा या तक कि चेंद्र हितहास व जाति विषयक प्रन्थ व सरकारी प्रन्थ के मनुष्य गणना रिपोर्टों में एक २ जाति के सैकड़ों ही किस्तार के से द व उपभेद मिले यथा:—

### एक एक जाति के सैकड़ों भेद।

| नाम जाति              |     |          | 7           | तादाद किस्म    |
|-----------------------|-----|----------|-------------|----------------|
| ऋग्रवाल               | *** | •••      | go          | तरहके होते हैं |
| ग्रहर                 | ••• | •••      | ૯૭૬         | 12             |
| प्राहीर               | ••• | '        | <i>૧૭६૭</i> | 1,             |
| <b>चपत्रा</b> ष्ट्राग | *** |          | . ૨૯૭       | 33             |
| श्रोका                | ••• | ***      | 99          | 1)             |
| श्रोसवार्स            | *** | <i>i</i> | εŖ          | ,,             |
| श्रीदिच्य             | ••• | •••      | á⊆€         | . 97           |
|                       |     | क        |             |                |
| कंत्यक                |     | •~       | - ६ंघ       |                |
| कम्दू                 | '   |          | á9¤         | <b>5</b> 1     |
| <b>*</b>              |     |          | 4-2-4       | ,,             |

| कभीतिये         | OTE         | ••• | c8             | ,, ,       |
|-----------------|-------------|-----|----------------|------------|
| कढेरा           | ***         | *** | યુપ્રક         | "          |
| कपड़िया         | ***         |     | २9             | 19         |
| मन्पटा          |             | ••• | રષ્            | 7)         |
| बम्बोह          | •••         | ••• | दर्भ           | 29         |
| कलवार           | ***         | ••• | ६५७            | "          |
| कसरवानी         | •••         | *** | ΕĘ             | "          |
| कसेरा           | <b></b>     | ••• | <del>५</del> ३ | **         |
| कहार हिन        | <b>ब्</b>   | /   | ८२३            | n          |
| " मुस           | लमाम        | *** | ₹४             | >>         |
| काकी            | ***         | ••• | पृह्           | "          |
| काग्रस्य        | •••         | ••• | <b>२</b> १     | , w        |
| कुम्मी र        | ,           | 444 | <b>68cc</b>    | ` <b>,</b> |
| कुम्हार हि      | <b>म्टू</b> | ••• | ૭૭રૂ           | <b>,,</b>  |
|                 | सलमान       |     | яв             | **         |
| बेवट            | •••         | ••• | <b>२</b> ୯६    | . 32 n · 1 |
| कोदरी           | ***         | ••• | 680            | - 13       |
| कील             | ***         | *** | əcá            | 23         |
| कोरी            | ***         | ••• | २४०            | ,          |
| कीरवा           | ***         | ••• | 44             | 73         |
| कंजर            | ***         |     | ११२            | 13         |
|                 | •           | ख   |                | ,          |
| <b>खटी</b> क    | •••         | ••• | <b>=</b> १६    | ••         |
| स्परिया         | •••         |     | ₹9             | 22         |
| खरादी           | •••         | ••• | १९             | 114        |
| <b>स</b> न्त्री | ***         | ••• | <b>9§</b> ୧    | ` " -      |

| सांगी             | 4-1   | 1                       | १३५        | **      |
|-------------------|-------|-------------------------|------------|---------|
| खांगर             | •••   | •••                     | cß         | 78      |
| <b>खाखर</b>       | •••   | ***                     | <i>\$8</i> | ,,      |
| खुमड़ा मुरु       | ***   | ***                     | 88         |         |
| खंडलवाल           | •••   | •••                     | ૭૨         | 37      |
|                   |       | ग                       |            |         |
|                   |       | •                       |            | •       |
| गद्दी             | •••   | ••                      | २५५        | ,,      |
| गड़रिये           |       |                         | १०१३       | 17      |
| गहोई              | ***   | •••                     | કર         | "       |
| गूजर हिन्         |       |                         | ११७८       | 67      |
| " मुस             | लमान  |                         | 300        | , b     |
| " मुक<br>गोला पूर | बंं.  |                         | . ३९६      | ,<br>13 |
| गौड़ ब्रास्       | रया   | ***                     |            | 37      |
|                   |       | च                       |            |         |
|                   |       | વ                       | ı          |         |
| चमार              | ***   | •••                     | ११५६       | "       |
| चूड़ीहार          | •••   |                         | १९९        | >>      |
| <b>~</b> (-       |       | <b><i><u>20</u></i></b> |            |         |
| द्यीपी            | •••   | •••                     | २०२        | 23      |
|                   |       | ज                       | •          |         |
|                   |       |                         |            |         |
| जांघड़ा           | ··· · | ***                     | ₹0         | 23      |
| जाट               | •••   | •••                     | १८७७       | 19      |
| चागी              | •••   | ***                     | 84         | ,,      |
| जोषी              | •••   |                         | 863        | **      |
| जुनाहा            | ***   | •••                     | <b>388</b> | 22      |

્ ( ૫૭ )

|               |          | 0   |                |     |
|---------------|----------|-----|----------------|-----|
| ठठेरे .       | ••       | ••• | ३१४            | 31  |
|               |          | ड   |                |     |
| हफाली         | •••      | ••• | Ę9             | 15  |
| <b>इले</b> रा | •••      | ••• | 88             | **  |
| इंगी          | ***      |     | Ę9             | **  |
|               |          | ढ   |                |     |
| ढांगर         | •••      | ••• | १८             | 72  |
|               | •        | त   |                |     |
| तम्बोली       |          | *** | રક્ષપ્ર        | 37  |
| तामा हिन्द्   | Ę        | ••• | १५५            | 39  |
| " मु॰         | •••      | ••• | ५५             | "   |
| तेली हिन्द्   | <b>.</b> | ••• | 9પ્ટર          | **  |
| " ् मु        |          | *** | २३७            | **  |
|               |          | द   |                |     |
| दर्जी         |          | ••• | <b>५२</b> ६    | **  |
| •             |          | घ   |                |     |
| धानुष         | •••      | ••  | ३२०            | ,,  |
| धाड़ी         |          | ••• | છ              | "   |
| धोबी          | ***      | ••• | 466            | ,,  |
|               |          | न   |                |     |
| नट हि॰        | م        | ••• | ३८६            | "   |
| " मु॰         | •••      | ••• | २०५            | 7.9 |
|               | •••      | *** | 555            | "   |
| " मु०         | •••      | *** | १८७            | . " |
| निरोसा ब्र    | TO       | ••• | <del>२</del> ६ | 32  |
| _             |          |     |                |     |

ζ

#### प

| चरधास व        | नया        | ••• | કક્ષક              | ** |
|----------------|------------|-----|--------------------|----|
| पटुवा          | ***        | ••• | १०                 | 11 |
| 4              |            | ब   |                    |    |
| बनिये          | ***        | ••• | १८२७               | 23 |
| बढ़ई           | •,•        | ••• | Eपृष्ट             | 2) |
| वराई           | ***        | *** | १८५                | وو |
| झास्रग         | •••        | *** | <b>୯</b> ०२        | ע  |
| वाँदी          | 11         | 414 | ₹8                 | ונ |
| वारी           | •••        | ••• | ५०३                | 21 |
| धुलाहर         | •          | ••• | ငပ္                | 34 |
| वेरिया         | •••        | ••• | <b>२</b> ५०        | 33 |
| वंगाली         | **         | ••• | પૃષ્ઠ              | פנ |
|                |            | भ   |                    |    |
| भड़भूजा        | •••        | ••• | ३६४                | >> |
| भाट            | •••        | ••• | ₹€                 | 23 |
| <b>भः</b> टिया | 1"         | ••• | εЯ                 | 73 |
|                |            | स   |                    |    |
| मकवार          | •••        | ••• | . 992.             | :* |
| महेश्वरी       | •••        |     | 98                 | 13 |
| मालवी :        | द्रा०      | ••• | <b>१</b> ४         | *, |
| सारवाई         | ो सनिये    | ••• | ९७२                | ** |
| मझाह र         | <b>E</b> 0 | ••• | ६२५                | ** |
| n :            | मु०        | ••• | २२                 | 73 |
| भाली           | ***        | *** | ह्य <del>्</del> य |    |
|                |            |     |                    |    |

|                     |                    | ,     | ,           |    |
|---------------------|--------------------|-------|-------------|----|
| मनिहार              | ं ह्य <del>ि</del> | 123   | १e9         | 32 |
| 33                  | सु०                | ***   | <b>१३</b> ० | ۰, |
| भेर                 | *****              | ***** | ୯૭          |    |
| नेवाती              |                    | •••   | έRā         | 99 |
| भेषिल               | *** **             |       | ųэ          | 72 |
| नःची हि             | o                  | ***** | १५०         | ٠, |
| "ं चु               |                    |       | <b>२</b> ९  | 11 |
| <b>नुरा</b> व       |                    | •••   | २३२         | 23 |
| मुनाहर              | ••1                |       | <i>e</i> इ१ | 71 |
|                     |                    | ₹     |             |    |
| रगेया               | 444                | 1++   | રપ્         | ** |
| रंघड़               | •••                | ***   | Ęġ          | ,. |
| -                   |                    | छ     |             |    |
| लूनिया              | •••                | ***   | COC         | 29 |
| ू<br>सोधा           | ***                | ***   | ५१५         | 77 |
| लुहार हि            | <b>30</b>          | •••   |             | ,, |
| ु., मु <sup>र</sup> |                    |       |             | "  |
|                     |                    | स्र   |             |    |
| सारस्वत             | द्रार              | 111   | 8€ <b>द</b> | "  |
| सुनार               | ***                | •••   | १६२७        | ,, |
| सोलंक               | •••                | 1115  | ેર્શ્       | 21 |
|                     |                    |       |             |    |

ऐसी ही दशा सब जातियों के साथ समभाना चाहिये इस ये एक २ जाति के इतने २ भेद होते हुये यदि एक ही जाति विवर्ण पूरा २ व सम्यक रोति से लिखा जाता तो एक २ जाति क विवर्ण की ही एक २ वर्ड़ा जिस्द अलग २ होती और ऐस् करने में मैं विश्वास करता हूं कि यह काम मेरे जीवन में पृरा न होता क्योंकि सम्पूर्ण जातियों का पूरा र विवर्ण लिखने में कम से कम १०० निल्हें होती जिन का पूरा होना मेरे जीवन में असम्भव सा था, भेरी इस ही जिल्द में करीव एक सी जातियों का विवर्ध है यदि उन का दी विवर्ध पूरा र लिखता ती मेरा अनु-मान है कि इस एक जिल्द की पंचीस जिल्दें होती अतएव ऐसे बहे कार्य्य को करने के लिये एक वड़ी मारी सहायता की आव-श्यकता होती परन्तु सहायता का ग्रभाव जान कर ही हम ने प्रत्येक जाति का विवर्ध यहुत ही सूचम रूप से क्षिखा है तिसनर भी सम्पूर्ण जातियों का इतिहास कम से कम पांच व ६ जिल्दों में पूर्व होगा अतएव यह बात सर्वसाधारम को भन्ने प्रकार र्के अध्याप्त अध्याप के विदित्त है भि इस समय भारतवर्ष की इर एक श्री जारति हैं अस्त्रप्रमान में धर्म व उन्नति की जागृति पैदा हो रही है जिस प्रकार ग्राज कल नयी २ कला कै। शल व यन्त्रों के नवीन र प्रविष्कार हो रहे हैं तैसे ही प्रत्येक छोटी छोटी जातियें भी अफ्ने को उच वर्श मानती हुयी उन्नतिमार्ग को जाती हुयी दृष्टि पढ़ती हैं परन्तु बन का मार्ग वड़ा फ्राम्य तथा कटीला है उन्हें इस संसार में बढ़ी २ विपत्तियों का साम्हना फरना पहता है तथापि जातियें लुड़कती पड़ती हुयी चहुं स्रोर वर्मा, शर्मी भीर ग्रुप्त बनने का प्रयस्त कर रही हैं परन्तु उन की पीठ की ठीकने बास्ता तथा सत्य पथ प्रदर्शक उदार भाव परिपृर्ध कोई प्रन्थ व कोई संस्था नहीं श्री खतएव यह स्रभाव राजपृताना हिन्दू धर्मा वर्षा व्यवस्था मगडल फुलेरा जयपुर द्वारा दूर किया जाकर मनुष्य मात्र के उद्घार का उद्योग किया जायगा।

याज कल के चहुं थोर विद्या प्रचार से सर्वत्र स्तुववली . मच गयी है श्रीर सर्वत्र प्रकट व अप्रकट दो प्रकार का समुदाय . हिष्ठ पड़ रहा है जिस में पुराने समुदाय का कहना है कि भांख मींच कर लीक के फकीर बन कर चुपचाप अन्धे की तरह चले जावो पुरानी लकीर को छोड़ कर नयी लकीर करना ही धर्म विरुद्ध है। परन्तु दूसरा दल विचार शील जिज्ञासुवों का है जिन का कहना है, कि ऐसा कोई भी धर्म वाक्य नहीं है। कि धर्म व जातियों की ध्यनति ही ध्यनति सदा होती रहेगी ध्यीर वीच २ में ध्यनति स्पीगादियों का इन्जिन कहीं भी पानी लेने को न उहरेगा ध्याजकश धर्मिधीकाल है ध्रवर्ण्य सर्प की तरह सम्पूर्ण पातों का चढ़ाव उतार ध्यवश्य होगा। हमारी शानित-मंथी पृटिशगवर्नमेंट के राज्य में सम्पूर्ण चिन्ह उन्नति के हैं ध्रवर्ण्य अपी प्रमुश्च विन्ह उन्नति के हैं ध्रवर्ण्य पंसी दशा में पुरानी अनावश्यक लीकों को त्यागकर ध्रावाय्यों के निर्दिष्ट पथ्य में नवीन दह लीकें बनानी वाहिये धीर इन्हों लीकों पर चलने के लिये इञ्चचेत्र काल धीर भाव के अनुसार बाहन बील बुल होले ढाले होगये हैं ध्रवर्ण्य आयार शाहन की रफतार के बनाने चाहिये, पुराने जरजर बाहन विलक्षुल होले ढाले होगये हैं ध्रवर्ण्य आयारी ठिक्थित डाका होने की रफतार के चलने में चकनाचूर होने का हर है क्योंकि उनके इस चकनाचूर होजाने की दशा में पैदल रासे वन्द होजाने की भी सम्भावना है।

ष्माजकल भारत के मुख्य नेता धानरेवल पीएडत मदनमोहन मालवी है भारत है यह चर्चा फैली हुई है कि भारत की भारत जा-जातियें हैं तियों का उत्थान किया जाय उनके साथ सहानु-मति विखलायी नाय जिससे हिन्दूधर्म की जाम होगा।

इस ही को Support सपोर्ट याने अनुमादन करने वाले भारत के एक दो प्रसिद्ध समाधार पन्नों को छोड़कर सबकी ऐसी ही रान्मित है। हमारी जातियात्रा के भ्रमल में हमारे देश के सना-तन प्रमी समुदाय में स प्रायः लोग हमसे इस विषय में सम्मति यांगा करते थे, अतएव मेरी निज सममति यह है कि "हमारे खान पानादि विषय पर हस्ताचेप न किया जाकर छन्य सब प्रकार के सहानुभूति अछतजातियों के साथ दिखलायी जावे, वे फ्हाथी जावें तथा मुसल्मान व ईसाइयों से हजार हर्ज कची माना जांय जब एक चमार ईसाई म मुसल्मान हो जाता है ती हमें उसे छना पड़ता है अतएव जब वह गोभज्ञक तथा वेद निन्दक श्रीराम व श्रीकृष्ण का हेपी वनजाता है ती सम्पूर्ण उसे विनारोक होक छूलेते हैं अतएव यदि वहीं चमार गोभिक्त हैं वेदों पुराणें को मानने वाला है और श्रीकृष्ण य श्रीराम के नाम से मुक्ति मानता है ती उस से क्यों पृखा की जाय ? यह छुछ समभा में नहीं धाता !!

भारत में गोवध के समय जब २ भगड़े होते हैं तंब २ सुसंस्मानों का पन्न हिन्दुझोंकेपन्नका सिर नीचे करदेताहै कारख यह है कि हिन्दू सम्प्रदाय में विशेष उद्यज्ञातियों के लोग पड़े लिखे व समृद्धि शाली हैं धतएन वे श्रपना श्रागा पीछा निचार कर चुपके से पिट रहने के सिवाय कुछ करना नहीं चाहते हैं अतएव हिन्दुनों के लिये इस बात की श्रावश्यकता नहीं है कि वे परस्पर ईपोंद्रेप व घृणा उत्पन्न करें बरन छछत ज्ञातियोंके साथ सहानुभूति प्रकट करें।

हम जाति अन्वेषण के अर्थ जहां २ गये तहां २ प्रायः सर्व १८०० साधांक्य हिन्दू समुदाय ने मुसल्मान ईसाइयों की शुंडि साधांक्य हिन्दू समुदाय ने मुसल्मान ईसाइयों की शुंडि साधांक्य हिन्दू समुदाय स्वस्ता अत्यय इस विषय में इमारी निज की सम्मति यह है कि ईसाई व मुसल्मान शा-स्त्रोक्त प्रायिश्वत विधि से शुद्ध किये जाकर हिन्दू करिलये कांय और उन्हें कंठी व तिलक देकर उनकी एक नई जाति बना दो जाय तो इसमें कीई हानि नहीं है। हमारी इस सम्मति से सहानुभूति रखनेवाले भारत के कई श्रीसद्ध संस्कृतज्ञ ब्राह्मक विद्वान्हें अत्यव ऐसा होने में देशका बड़ा भला होगा इस विषय में विवर्ध युक्त व्यवस्था मण्डल से निकलने की सम्भावना है क्यों कि ऐसे कार्यों के लिये शास्त्रोक्त प्रायिश्वत पद्धति, तैरयार करने व व्यवस्था निकालनेके लिये मगडल को बहुत से बहुमृत्व अन्यों का संप्रह करना व खरच के लिये सहायता की आवश्यकता है इसिएये धनके अभाव से कार्य्य में विक्रम्य ध्यवश्य होगा ऐसा प्रतीत होता है।

### राजपूताना हिन्दू धर्म्म वर्षी व्यवस्था झंडल के उद्देश्य.

१ हिन्दू जाति निर्धय पर विचार, २ मंडल को सन्मत्यानुसार मासिक " व्यवस्था पत्र " निकालना, ३ हिन्दू भर्म के विरुद्ध आचेपों का उत्तर, ४ अल्पतम मृल्य पर व धर्मार्थ पुस्तक प्रचार, ५ देश स्थित व राज्य स्थिति के अनुसार व्यवस्था थिचार, इहिन्दू जाति वर्थ व्यवस्था कल्पद्भम नामक प्रन्य पर सन्मतियें, ७ देश देशान्तरों से पूछी हुई जात्युत्पत्ति ध्यादि धन्य धार्मिक विषयों पर व्यवस्था प्रकाशित करना, ८ हिन्दू धर्म प्रनर्थों का संशोधन वेदों का प्रचार व हिन्दू शास्त्रों के प्रचिप्त विषयों पर परामर्थ ।

#### ॥ नियमोपनियम ॥

१-मंदल में दो सभाये होंगी एक का नाम '' धर्म व्यवस्था सभा ,, भीर दूसरी का नाम ''हिन्दू सार्वभीम प्रवन्धकर्त्री,, सभा होगा भीर इन दोनों का समुदाय नाम '' हिन्दू धर्म वर्ष व्यवस्था मंदल ,, फुलेरा-नयपुर होगा।

२—धर्म व्यवस्थापक सभा में केवल परिचोत्तीर्थ शास्त्रक्ष झाक्षाय विद्वान् शामिल होंगे स्थया परिचोत्तीर्थ न होने की दशा में जिस की संस्कृत विद्या के लिये धर्म व्यवस्था सभा के ४ सदस्य सिफारिश करें।

३—भारत के प्रसिद्ध २ स्थानों के चुनिन्दा विद्वान धर्म ज्यवस्थापक सभा में सम्मालत किये जायेंगे।

१-संवा में पत्र भेजकर समय २ पर सदस्यों की सन्मतियें

एकिति कियी जाकर मासिक व्यवस्था पत्र द्वारा प्रकाशित कियी जांया करेंगी।

५—गृह व कठिन विवादास्पद विपयों के निर्शयार्थ धर्मम-होत्सव किया जाकर सदस्य एकत्रित किये जावेंगे और बहुसम्म-त्यानुसार निर्शय होगा।

६-प्रवन्धकत्रींसभा में उदारभावों वाले दीर्घंदर्षी कोई भी चोग्य पुरुष सभासद हो सकेंगे।

७—धंम व्यवस्था सभा में वह ही विषय व्यवस्थार्थ प्रविष्ट किये जा सकेंगे जिन को प्रवन्धकर्तृ सभा पास कर दे परन्तु यह नियम उदेश्य संख्या ७ का बाधक न होगा।

प्रत्येक विषयों को विचारार्थ होनों सभाओं में महामंत्रीं प्रविष्ट किया करेंगे तथा महामंत्री को अधिकार होगा कि किसी विगय को किसी कारण विगेप से हानिकारक समस्त कर प्रकाशित व प्रविष्ट न करे प्रवन्धकर्ती के सदस्यों को अपनी आध का शतांश मंडल को देना होगा और मंडल के धन की रिखती के अधुसार धर्म व्यवस्था सभा के सदस्यों को भेट दियी जावेगी।

मगडल की दोनों सभायें यानी हिन्दूसावभी मप्रवन्धकर्ती सभा तथा ''धर्म व्यवस्था सभां,, का काम विलायती पाक्तियान मेन्ट के कमानुसार होगा धर्यात् जैसे प्रथम विषय House of Commons सर्वसाधारण महा सभां में पास होकर House of Lords याने जाट महासभा में जाता है तैसे ही मगडलमें प्रत्येक तिग्य पिरुले हिन्दू सार्वभीम प्रवंधकर्त्री सभा में पास कियाजाकर ही धर्मव्यवस्था सभा में जायगा। अत्तरव जो जातियें व्यवस्थायें चाहें उन्हें मगडल की हिन्दूसार्वभीम प्रवंधकर्त्र सभा के मेम्बर होनां चाहिये। जिससे उनकी जाति के निर्णय के समय वे अपनीर जाति के सम्बन्ध में Defence थाने प्रनाश दे सकें तथा अपनी जाति के पन्त में समर्थन कर सकेंगे। अन्यथा वहुसम्मत्यानुसार निर्णय हो चुकने पर पछताना पड़ेगा।

१० जन तक २५१ प्रश्नों द्वारा वर्षाव्यवस्था कमीशन किसी जाति का प्रयत्निक श्रन्वेषण न कर लेगा तव तक मंडल से उस जाति को व्यवस्था नहीं दो जा सकेगा।

११ उपरोक्त वर्षित २५१ प्रश्न रिज़र्व रक्खे जांय याने मुद्रित न कराये जांय वरन वर्षाञ्यवस्था कमीशन ही उनके द्वारा अन्वेषण करसकती है।

१२ वर्षाच्यवस्या कमीशन की रिपोर्ट को देखकर ही मंडल की धमञ्चरया सभा द्वारा च्यवस्था दी जा सकेगी।

१३ वर्षान्यवस्था कमाशन में मंडल के महामन्त्री, दो शाखी तथा एक क्वार्क होगा इन चारों का समुदाय वर्षान्यवस्था कमी-शान कहावेगा

जिस जाित को मंडल से विश्वव्यवस्था चािहियेवनेंह वर्श व्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्न द्वारा पविलक तहकीकात करानी होगी।

१४ कमीशन बुलाने वाले सज्जनों की कमीशन के दुतर्फें मार्गव्ययादि के प्रतिरिक्त यथाशाक्ति मंडल की सहायता करनी होगी।

१५ सम्पूर्ण प्रकार का पत्रव्यवद्दार )॥ टिकिट भेजकर मंडल के महांमन्त्री-फुलेरा जंक्सन रियासत जयपुर से करना चाहिये

१६ प्रश्नावित घर बैठे किसी जाति को नहीं भेजी जायेगी वरना वर्याव्यवस्था कमीशन खर्य जाकर जाति अन्वेपण करेगी अतएव जातिनिर्णय के २५१ प्रश्न रिज़र्व याने ग्रुप्त रक्खे गये हैं

## महामगडल के कतिपय सभ्यों की नामावलि

१ श्रीमान् पाण्डित शिवदत्त जी शास्त्री महामहोपाध्याय व हेड संस्कृत प्रोफेसर भ्रोरियान्टलकालेज-लाहै।र सभापीत

| २ श्रीमान् पे० बुलाकीराम जी शास्त्री. पंजाब भूपण विद्य     | स्यागः.            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| मेन्बर रायज्ञ एशियाटिकसोसाइटी चौर संस्कृत                  | ग्रध्यापकः         |
| ं भेथाकालिज-ग्रजमेर उ                                      | <b>रसभा</b> पति    |
| ३ श्रोत्रिय पं०छोटलाल शर्मी प्रानरेरी सनातत धर्मीपदेश      | क-फुलरा            |
| सहाम                                                       |                    |
| ४ श्रीमान् विद्वद्वर्ये दाधिमथ पं० गोवर्धन शम्मी नावां     | मन्त्री(           |
| ४ श्रीमान् परिवाजकाचार्य्य स्वामी प्रात्मानद जी गीडाचा     | र्रुय-पुष्कर       |
| संरच                                                       |                    |
| ६ श्रीमान् पूज्यपाद नझचारी ऋरनानंद जी सरस्वतीपुष           | कर .               |
| -                                                          | सभासद              |
| र्ष्व श्रीमान् पं० कस्याग्रदत्त जी ज्येगतिषी–नावो          | 33                 |
| ८ श्रीमान् पं० लच्मीनारायण्जी वैय्याकरण-नावां              | . ,,               |
| <b>६ श्रीमान् पं० गग्रेशदत्त जी पौर</b> पग्रिक-नावां       | 37                 |
| १० श्रीमान् पं० नरायनदास जी ज्योतिपी श्रिधिष्ठाता व        |                    |
| रचयिता समृाट पब्चाङ्ग-भजमर                                 | सभासद              |
| ११ श्रीमान् स्वामी भास्करानन्द जी सरम्वती-नरायना           | "                  |
| १२ श्रीमान् पं०शिवचन्द्र,जी वैय्याकरणी—सांभर               | ,,                 |
| १३ श्रीमान् पं० धन्नालाज्ञ र्जा मिश्रु श्री.ए. एज्.२ बी. व | कील                |
| द्वाईकार्ट-स्रागरा                                         | . 33               |
| १.४ श्रीमान् राजमान्य पं० वशिष्ठ र्जाः धर्मशास्त्री        | -                  |
| सद्दाराजाश्रित-कृदनगढ्                                     | ,,                 |
| १५ श्रीनान् स्वामी श्रात्मानन्द जी श्राकाशीमारवाढ् जं      | <del>१</del> सन ,, |
| १६ श्रीमान् महात्मा वजनदास जी महाराज-नरायना                |                    |
| १७ श्रीमान् पं० वंसीधर जी शम्मी वैद्य सेवा (नरायना)        | <b>)</b>           |
| १८ श्रीमान् पं श्यामलाल जी मागवती व                        | , ,,               |
| वेदपाठी- नारेड़ा ( चूरू )                                  | 95                 |
| १६ श्रीमान् पं० भागीरय जी स्वामी वैद्य ग्राय्वेद विद्या    | पाठ तथा            |
| भायुवद महामंडल द्वारा सन्यानपन पाप                         |                    |
| व उपमन्त्रा सनातनधम्मे महास्रायाः क्रिकाना                 | ξ,,                |
| २० श्रीमान् पुजारी मुक्कन्दरामजी गौतम वंशौद्धारक-फुरुर     | बाबाद ,,           |
|                                                            |                    |

रे? होमान पेंट भवदेव जी शास्त्री हेड संस्कृत प्रोफेसर गवनेमेन्ट फालज-अजमर

६६ श्रीमान् पं० विष्णुदत्त जी शाकी संस्कृताध्यापक सरकारी स्कृत-रिवाही सभासा€

33

६३ श्रीमान् पंट चानन्दीलाल जी मिश्र भागवती—साख्न (जयपुर)

१४ श्रीमान् पे० तेजीनरायन जी शास्त्री— फरखायाद 33

नोट:- भन्य यहुत से स्थानों के परिष्ठत गर्धों से पत्रव्यवद्वार पत्रस्हा है भत्तएव निश्रय होने पर उनकी नामावित इस पुस्तक के दिनाय भाग में प्रथाशित फरेंगे।

हा । भारत में महा कप्ट राजपुताना हिन्द्र्यमं वर्ण व्यवस्था महल फुलेरा-जवपुर की सेवा में व्यवस्थायं व निर्णायार्थ

भाइर अप्य

हे महामहोपाध्याया, हे विद्यायाचरातियो, हे संस्कृत प्रोफेसरो हे प्रयानाध्यापका, हे श्राविया, हे ब्राचाट्या, हे शास्त्रिया, हे काव्य-नीवी, हे साहित्य व बदानताचाट्या हे नेट्यायिको तथा व्याकरणा-चाट्या हे बेदपाठिया, हे ज्योतिविदा, हे धर्मशास्त्रियो, हे पौरा-गिका, हे मयदल के ब्रन्यसम्पृण विद्यानो, हे वर्तमान काल के प्राद्याण श्रीपयो ! में भारतीय हिन्दू जातियोंकी छोरसे छेपित होकर इस जाति श्रन्थियण नामक छोट से पुस्तक के प्रथम भाग द्वारा सेना में छपाल सादर भेट करता हूं या यो समाभिये कि सम्पूण हिन्दू जातियों का निष्ट व श्रीनष्ट; भना व श्रुरा, उपकार व अनुपकार प्रच्छा य गुरा सव छुछ श्राप समासदों के हाथ में निर्णयार्थ व व्यवस्थार्थ सीपता हूं श्रीर श्राशा करता हूं कि सङ्के ण हृदयता को छोड़कर तथा खदार भानों के साथ शास्त्रोक विधि से व्यवस्थाये पास होने चाष्टियें जिससे सम्पूर्ण हिन्द जातियों का उद्धार हो, श्राप के देश में परस्पर वैमनस्य का नाश श्रीर ऐक्यता की वृद्धि हो श्रोर सदा के लिये भापका नाम हिन्दू जातियों के शृदयों में भिद्भित हो जाय ?

> म्रापके सरहत का पांचवा उद्देश्य यह है कि:-देशिर्सियी राज्यस्थिती के भ्रमुसार व्यवस्था प्रचार

भतएन इस उद्देश्य का पूरा होना एक मात्र आप महानुमानों के हाथ में है अपनी जातियात्रा में जहां जहां न जिस र देश में गया वहां र के देश हितैषी कहर हिन्दुओं ने जो र सुके देश की आवश्य-कताय वतलायी हैं जनमें से कतिपय यहां लिखी जाती हैं जिनकों विचार कर शास्त्रानुसार आप निर्धय करें जिससे देश का मला हो! (१) मैने अपने करीन २० वर्ष के अतुल परिश्रम न जातिश्चन्नेपण हारा एक सप्तखरडी प्रन्थ लिखकर के तथा हजारों रुपैये निज सरफ करके पतालगाया है, कि आज भारत में अनेकों जातियें ऐसी हैं जो बाह्मण, चत्री तथा वैश्य वर्ण में हैं परन्तु परस्पर के मिष्या जातिहम्भ न ईच्चांद्वेप के कारण लोग इन्हें उच्चातियों की श्रेणी में ही नहीं मानते वरन् उनके द्विजल निपयक कोई कार्य करने पर उनका अपमान करते हुये उनके साथ घृणा प्रकट करते हैं आवश्य-कतायें थे थीं, कि उन उन्नतिशोल अतियों को द्वोचा द्वोची न देकर उनका साहस नहाया जाय।

२ बहुत सी ऐसी जातियों का पता लगाया है कि जिन की छत्यांस दोगली, वर्षसंकर, लोमज, प्रतिलोमज, अनुलोमज, धरामज़ादों व नुत्केहराम हैं तथा ने कर्म धर्म व आचार से भी अष्ट हैं ने जातियें आज धर्म शाकों की आज्ञानों को उल्लंधन करके व माज्यायों, का अपमान करते हुये अपने को माज्याया, चित्रय, न नैश्य मानती हैं तथा लिखती हुयी अनाधिकारीपन से पालागन के स्थान में माज्यायों के साथ नमस्कार करती हैं ये धींगाधींगी रोकी जानी चाहिये। मानमञ्योदों सम्बन्धी अधियों के नियम अदल रहने चाहिये।

र कुछ नीच जातियें ऐसी हैं जो कर्म से भी महा अष्ट हैं। पर चार पैसा चन्दा धार्य्यसमाज को देकर नमस्ते नमस्ते करती हुयी वर्मा, शर्मा, व गुप्त भट पट बन जाती हैं और दो दो पैसे में जनेक अनेक पहिन लेती हैं। इस के प्रति बंधक उपाय होने चाहियें।

४ जुड़, जातियें भारत में ऐसी हैं जिन की उत्पत्ति वड़ी निकुष्ट व नीच है तथा शास्त्रधारानुसार उन के हाथ का जल भी पीना नहीं चाहिये वे बाज धड़ाके से सर्व सम्मति से द्विज मानी जा रही हैं। तब वे प्रमाण व उत्पत्तियें माननीय हैं या नहीं ?

४ कुछ जातियें ऐसी, हैं जिन की मात्य संक्रा है जैसे भ्रमधाल, परन्तु उन के साथ मात्यों का सा ज्यवहार नहीं किया जाता है तब शासाका कहां रहीं ?

६ आज सम्पूर्ण हिन्दू जातियें जनेक पहिनने को तय्यार हैं अतएव ऐसी व्यवस्था निकलनी चाहिये कि वर्तमान काल की प्रचलित हिन्दू जातियों में अमुक २ जातियें जनेक पहिन सकतीं हैं तथा अमुक अमुक जातियें नहीं।

७ ऐसी व्यवस्था पास हो जाने पर जिन जातियों ने धनाधि-कारीपन से जनेड पहिन लिये हैं राज्यवल द्वारा उन के जनेड उतरकाये जावें तथा जिन्हें जनेड पहिनने का अधिकार है उन जातियों को निधइक रूप से जनेड पहिनाये जावें।

प्रव तक भारत का हिन्दू जाति समुदाय यह कहा करता था कि हमारी जात्युत्पत्ति का कहीं पता ही नहीं लगता है परन्तु अब आप के साम्हने अकार से लेकर अकार तक की सम्पूर्ण जातियों का पूर्ण विवर्ण युक्त प्रन्य तय्यार है उसे देख कर आप निर्णय कर सकते हैं।

स् भारत में जब धर्मक चित्रय राजावों का राज्य या वर्षाश्रम धर्म की परिपाटी यथार्थ चल रही थी उस समय के वने धर्मशा-कों की ज्यवस्थायें उस समय उपयुक्त व हितकर थीं न कि धाज कल। अतएव धाज कल समयानुसार ज्यवस्थायें निकलनी चाहियें।

१० ग्राज कल सरकार अंग्रेज़ का राज्य है आप की छूत

c

छात के नियम जो चले भारहे हैं इने में परिवर्तन होने की भी-

- ११ आप के चारों वर्धों के इजारों भाई अंप्रेज़ सरकार के नीकर हैं उन्हें वैसे ही नियम पासने पहते हैं तब कहिये आप का धर्म कहां रहां ? जैसे:—
- (कं) जो संरकारों नौकर विभार होता है तब उसे डाक्टरं का सिटिफिकेट देना पड़ता है और अस्पताल को दबाई पीनों पड़ती है जो सब विलायत की बनी होती हैं तथा यहां भी आपं क साम्हेन भिस्ती की मश्क का पानी मिलाया जाता है तथा अस्पतालों में सर्वत्र सब काम मेहतर यनि भंगी करते हैं ?
- ं (ख) विलायती कपड़ा व विलायती वस्तुवं जो कोड़ों रुपैयों की हरसाल आती हैं भीर आप काम में लाते हैं उससे धर्म जाता है या नहीं ?
- (ग) मुन्बई की चीनी जिसके प्रति सम्पूर्ण भारतवासियों की प्रमाणित हो चुका है कि वह हुई। व खून भादिकों के संयोग से साफ होती है भीर हरसाल कोड़ों रुपैयों की भारत में खपती है और सब लोग निधदक रूप से खाते हैं तब धर्म कहां रहा तथा पुराने प्रमाणों का क्या महत्व ?
- (घ) सम्पूर्ण हिन्दू नल का पानी पीते हैं जिसमें चमड़ा लगता है और उन कारखानों में हिन्दू मुसल्मान आदि सब ही छोटी बड़ी जातियें काम करती हैं तब पुराने नियम कहां रहे?
- (क) जहाजों में नीच से नीच जातियों तक के लोग नी-करो करते हैं तब उनमें का लदा हुआ व आया हुआ सामान निधड़क रूप से काम में आता है तब पुरानी शृंखलता कैसी!
- (च) रेल में भगी से लेकर त्राष्ट्राय तक सबही ठूंस ठूंस भ कर एक जगह अरिदये जाते हैं तब पुराने नियमों का क्या महत्व?
  - (छ) रेल में गोड़ियों को धोने धाने का सब काम मंगी करते हैं और सम्पूर्ण हिन्दू उसमें बैठकर यात्रा करते हैं तंब पुरा-ने नियमों की उपयोगिता कसी !

- (क्) एक चमार व भंगी जयिक वह ईसाई वह मुसल्मान हो जाता है तब उसे से धापको छूना पड़ता है, पास विठाना पड़ता है वोलना पड़ता है हाथ मिलाना पड़ता है, पर यदि वह भाप का हिन्दू भाई बना रहे, श्रीराम द श्री कृष्ण का उपासक हो और गोमाता की पूजा करे तै। अस्पर्शनीय साना जायसो क्यों?
- (११) भीर आपकं भारत में सा मतुष्यों पीछे चार पहे लिखे मतुष्य हैं अतएव भारत की ऐसी निकृष्ट विद्या रियती होते हुये तिद्योपार्क्वनांध जानवाले विद्यार्थियों के लिये विदेशगमन व समुद्रयात्रा की सकावट क्यों ?

१२ भारत की ऐसी स्थिती के समय आपके मगडल के अभियों का क्या कर्तञ्य है इस पर विचार कर न्यवस्थाय निकलनी पाहिये।

१३ ग्रापके भारत में हरसाल हिन्दुवें। की संख्या घटती जारही है श्रंषीत् सन् १६११ की सनुष्याणना रिपेर्द से प्रमाणित हुआ है कि इस से पहिले दश वर्षी में चालास सहलहिन्दू सधा मुसलमान श्रीर कोई एक लाख बीस हज़ार हिन्दू ईसाई होगये यदि इसही तरह हिन्दू सदी घटते रहेंगे ती कही हिन्दू धर्म का भीवच्यत क्या होगां? भापके प्रसिद्ध हिन्दू श्रखवार वंगवासी ता० ६-२-१४ तथा श्रीवेंकटेरवर समाचार मास फरवरी की देखिये। तब ऐसी दशा में उन भ्रपने भूले हुये लाखों ईसाई व मुसलमानों की हिन्दूर्थम में आश्रय देना चाहिये क्योंकि वे नाम मात्र के ईसाई व मुसलमान हैं मैंने अपने जातिभन्वेषण में पता लगाया है कि लाखों ईसाई व मुसलमान भारत में ऐसे हैं जो अपने खान पान रहन सहन से पवित्र है जो गोमांस के दर्शन तक की भी पाप समभरिक हैं, सुन्नत भी नहीं कराते हैं सीर भारतमावा के हिन्दू सुप्तों की श्रोर टकटकों लगाये देख रहे हैं उनके शुद्ध करने के विषय भी मगड़ का विचार करना

है, पुराणों में गंगास्तान से हजारों जन्मों के पाप दूर दांबे दें, श्रीराम भीर श्रीकृष्ण के महामन्त्र से बैकुयठधाम भिलता है तौ इन वेचारे नाम भात्र के हिन्दू मुसल्मानों के लिये क्या हिन्दूर्धम में जगह नहीं है!

(१४) भारतीय चमार धायुक, ढेढ, यलाई मादि म्रस्पर्शनीय जाति यों के यहां का घी वाजारों में खुल्लम खुल्ला क्या नहीं थिकता है परन्तु यदि उस ही घी को मुसल्मान खरीदकर लाकर अपना कहते सुये बेचजाते हैं तब एसी स्थिती पर विचार होना चाहिये।

१५ मांस खाने वाली जातिये मुसल्मानों के हाथ का मांस खाती हैं वे हिन्दू कैसी ? उसमें गोमांस व गोरक्त का संसर्ग होता ही है तब छतछात कैसी ?

१६ भारत के अनेकों राजे व महाराजे प्रत्यच रूप से मुसल्मा-नी होटलों में श्रेप्रजों के साथ खाना खाते व कोट पतलून टोप पहिन्ते हैं उन्हें जाति से पतित क्यों नहीं किया जाता है! विचारे गरीब विद्याधियों को ही विदेशगमन व समुद्रयात्रा पर दयड क्यों ?

१७ भ्रेमनी प्रासिद्ध श्रखनारलीडर में ता० '१२ मार्च सन् १-६१४ का छपा विवर्ध इस प्रकार है

कल बा० १० मार्च सन् १-६१४ को कलकत्ता हिन्दू सोसाहृटी में प्रसिद्ध २ तीन सौ परिखतों की सभा हुई जिसके मुख्यभाषण कर्ता महामहोपाध्याय शिवकुमार शाकी तथा महामहोपाध्याय प्रमण्य नाय तके मूख्य थे यह पास किया है कि व्यापारार्थ विदेशगमन व समुद्रयात्रा में दोष नहीं किन्तु अन्य किसी कार्य्यवशात् के हि विदेशगमन व समुद्रयात्रा करें तो वह प्रायक्षित करने पर भी शुद्ध हो कर जाति में लिया नहीं जा सकता है। अतएव ऐसी बुद्धि विशालता की पचपात युक्त व्यवस्था पर भी मंदल को विचार करना है।

१८ वादशाह अलाउदीन के समय जब हिन्दुवों की कुवारी लड़कीयें जबर्दस्ती मुसलमानों 'द्वारा छीन ली जाती थीं तब ही धर्म रचार्थ "शीवबीध द्वारा",, काशी से स्वर्गवासी परिस्त काशीनाय ने बात्तविवाह की व्यवस्था निकाली थी क्या अब भी व्या व्यवस्था के प्रचलित रसने की आवश्यकता है ? रात्रि में यियाए की प्रधाली भी तब शी में नजी है अत्रयव शास्त्रधारानुसार दिन में विवाह होने का विधान है।

१ स् इस वाल विवाह से इंश में "पेटमागियया ,, विवाह होने लगे हैं पर्यान जहां हो सित्रयों के गर्भ हुया कि उन्हों ने परस्पर उन ट्रांनों का विवाह निश्चय कर लिया। सम् १ ६०१ की मुक्तप्रदेशीय सरकारी रिपंट से पना लगाया है कि केवल यू० पी० में पेट की पेट में वंध यिषयों के विवाह १ ६७१ हुये थे तब सम्पूर्ण भारत में कितने ? एक वर्ष की उमर के ज्याहे हुये वालक वाजिकावों की संख्या २०२ इ थी, दो वर्ष की उमर वाले ज्याहे लड़के लड़िकयों की संख्या ४५ ६६ निकती, तीन वर्ष तक की उमर वाले ज्याहे हुये लड़के लड़िकयों की संख्या १५ ६६ निकती, तीन वर्ष तक की उमर वाले ज्याहे हुये लड़के लड़िकयों की संख्या १६१०१ निकती, ५ से ६ वर्ष तक की व्याही हुयी कन्यावों का संख्या २-६१३७३ श्राकेल युक्त प्रदेश में घी ती कुल भारत में कितनी ? श्रतप्रव ऐसी रिधती पर मंडल की ध्यान देना चाहिये।

२० सन् १-६११ की सरकारी रिपोर्ट से पता लगा है कि
भारन में ५६ लाख निरचर भाटाचार्य्य साधू व भिचुक है। जन
के खूबा खरच का भार देश के गृहिश्ययों पर है यहि. तीन रुपैये
मिहना ३) खरचा भी इन का माना जाय तो एक कोड़ छड़सठलाग्य रुपेया प्रति मास गृहिश्ययों का खूबा देश में खरच हो रहा
ई इतनी बड़ी रक्म का सहुषगोग क्यों न किया जाय ?

२१ मिस्टर वेली रिपोर्ट के पृष्ट २५ हमें लिखते हैं कि प्रत्येक दस हजार हिन्दुवें। में ३३१ रंडवे पुरुष तथा ३३१ विधवा कियें केवल युक्त प्रदेश में हैं। पंजाव मनुष्यगणना रिपोर्ट पृष्ट २२६ के अनुसार १५ वर्ष तक की उपर वाली विधवायें प्रत्येक एक हज़ार लियों के पीछे १४५ विधवा पंजाव में हैं इस ही तरह

पता लगा है कि कुल भारत में न्छ १३०८७ वाल विधवांचें उन उच्च जातियों में हैं जिन में विधवा विवाह मना है ? अतएव मंडल को ऐसी रियती पर क्या करना है ? क्यों कि अवसत निकालने से २४००५ की सैकड़ा विधवा हैं याने चार रित्रयों। पीछे एक विधया है।

२२ यू. पी. मनुष्यगणना सन १६०१ से पता लगा है कि सन १८६१ से सन १६०० तक दस वर्ष में एक वर्ष से नीचे की उसर के लड़के लड़िकयों की मृत्यु संख्या २१२६६८० निकली एक वर्ष से ५ वर्ष तक की उसर के वालक वालिकानों की मृत्यु संख्या १३१२४६८ निकली, ५ से १० वर्ष तक की वालकों का मृत्यु से वह ४४४८३६ निकली, १० से १५ वर्ष तक की उसर के वालकों की मीतें २४५४०२ हुयीं और १५ से २० वर्ष तक की उसर के वालकों की मीतें २४५४०२ हुयीं और १५ से २० वर्ष तक की उसर के वालकों की मतिं २४५४०२ हुयीं और १५ से २० वर्ष तक की उसर के वालकों की क्राया मृत्यु संख्या १४२६३८ निकली अतएव इस से सिद्ध होता है कि जितनी वड़ी उसर में विवाह किये जायेंग उतने ही वालकों की कम मृत्यु होगी और सहज हीं में वाल विधवा संख्या घट जायगी।

२३ भारत में जो लाखों वाल विधवाय पांच पांच, सात सात वर्ष की हैं जिन्हों ने श्वसुराल का द्वारा भी नहीं देखा पतित्व सम्बन्ध क्या वस्तु है ? इस का नाम मात्र संस्कार भी जिन के चित्तों में नहीं है उन के लिये मगडल को दया युक्त व्यवस्था निकालनी चाहिये। उन के पुनर्विवाह निधड़क रूप से करने तथा किन २ दशावों में उन कन्यावों के विवाह किये जासकते हैं ग्रादि धादि व्यवस्थों पर मगडल को विचार करना है।

२४ आप के देश की कन्यायें जो विवाह होनेपर एक समय भारत की भविष्यत सन्तानोंकी मातायें होंगी वे भी बड़ी दुखित दशा में हैं। उनका मगडल के प्रति निवेदन है कि क्या हम अव-लायें सदा मूर्ख ही रक्खी जावेंगी क्योंकि देश में कन्यावों का पढ़ांना पाप समका जाता है।

१५ श्राप के देश में तमाखू पीने वालों की कुछ कमी न थी पर खाज कल सिगरेट व चुट का प्रचार देश में श्राधिकतर षढ़ गया है। यहां तक कि एक भंगी से लेकर मं क्षाण तक सब छोटे बढ़ें लोग विालयती सिगरेट व चुट पीते हैं। जिनकी विकी धा-मद विलायती कंपिनयों के काड़ों रुपैयों साल होती है। ध्रतएव वे सिगरेट चुट विकायत में कीन २ से बाक्षणों द्वारा वनाये गये हैं और किसके चेप से चुटका कागज चिपकायाक्ष जाता है ऐसी दशा में हिन्दू धर्मे रहा व गया, ध्रथवा पुरान नियमों में कुछ सुधार होना चाहिये वा नहीं!

२६ विलायत से बड़ी? चटनियें व सिरप याने सिरके तथा दृथ की बनी(बिलायती मिठाई) Sugar tablet आते हैं और श्राप की हजारों सन्तान उसे चट कर जातीं हैं ती ऐसी दशा में क्या होना चाहिये ?

२७ आप की लाखों सन्तान श्राज विलायती चीनी व शीशे के वर्तनों में खाती पीती हैं इस के रोकने का क्या उपाय है ?

२८ स्त्राप के इजारों प्रेजुएटस व उच्चपदस्य क्रमेजीदां वाबू लोग जो पतल्न पहिनते ईं खड़े २ पेशाव करते हैं ती कहीं कि हिन्दू धर्म रहा या गया ?

२. प्राप व प्राप के भ्राहगर्थों में स कोड़ों मनुष्य मुसलमान व अंग्रेजों की बनी वर्फ सोडा, लिमिनेट गटकते हुये हिन्दू कहाते हैं ती स्नाप का पुराना हिन्दू धर्म कैसा ?

३० मंडल के विद्वानां ! जहां श्राप के विचारार्थ व निर्धायार्थ उपरोक्त विषय हैं तहां श्राप की सेवा में यह छोटी सी जाति अन्वेषण नामक पुस्तक भी है जिस के प्रत्येक श्रंश पर विचार करके सत्याऽसत्य का निर्धाय भी करना है क्यों कि ऐसा मालूम हाता है कि जो २ कोटेशन्स हम ने लिखे हैं उन में से कोई २

नोट श्रुतोगों ने एमा कहा है कि सिगरेट य चुटों के कागज श्रंड के चेप से चिपकार्य जाते हैं।

वार्ते मिघ्या व द्वेपपूर्ण भी द्वांगी ऐसा निश्चय हो जाने पर सप्त-खरडी अन्य सेवा में भेट किया जायगा तथा जातिश्रन्वेपस का दूसरा भाग भी शीघ्र सेवा में भेंट करने का उद्योग किया जयगा इमारा विचार है कि इस पुस्तक में लिखे जाति सम्यन्धी कईएक सङ्कत् भारत के शत्रु व द्वेपियों की मन वड़त लीलायें हैं अतएब इन सव का निर्णय हुय यिना इन संड्रेतों का हम अपने सप्तखरही हिन्दु जाति वर्षे व्यवस्था कल्पद्रम नामक प्रनथ में लिख कर प्रन्थ को कलाङ्कित करना व देश में वैमनस्य की बृद्धि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस ही कारण से इन सङ्केतों के हवाले प्रन्थ कारों के नाम, पुस्तक का नाम व पृष्टाङ्क ग्रादि २ नहीं दिये हैं। ऐसा इम कर सकते थे परन्तु एसा करने से भारत के द्वेपी समु-दाय को उत्तेजना मिलती और जातियों के चित्त दुखाने के लिये वे लोग उन्हीं पुस्तकों व प्रन्थों को संगवा कर जातियां का चित्त दुखाते अतएव उन शन्य व पुस्तकोंको हम जातिनिर्धय" के समय मगडल में दिखलावेंगे तहां निर्धाय होने पर जो विरुद्ध पत्तके सं-केत सत्य सिद्ध होंगे उन्हें हम स्रपने सप्तखरही प्रन्थ में लिखेंगे वाकी सम्पूर्ण वाते दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंक दी जावंगी ।

३१ भारत में गोवंश की बृद्धि व गोरचार्ध कय विकय सम्ब-न्धी व्यवस्थायें निकल्ती चाहिये।

३२ त्रापके देश में बूढ़े विवाह प्रशाली विशेषरूप से चलरही है जिससे हजारों कन्यायें विधवा होती जाती हैं और भविष्यत में भ्रशहत्यायें व गर्भपात स्नादि करती रहती हैं इसका विचार हो कर प्रतिबन्धक व्यवस्थायें पास होनी चाहिये।

अतएव भारत की ऐसी स्थिती में मगडल का यह कर्ताव्य हैं कि राज्य स्थिती के अनुसार हिन्दूधर्म की कड़ाइयों की शृंखला की कड़ियें ढीली की जावें जिससे हिन्दू धर्म पानी का बुद्दबुदासा ज बना रहे वरन हिन्दूधर्म की नीव सदा के लिये दढ़ होजाय। ३३ मगडल का प्रथम उद्देश्य" जाति निर्णय पर विचार" है अतएव जो लाखों हिन्दू जातियें मगडल की खोर आज टकटकी लगायें देख रही हैं उनका सम्यक निर्णय होजाना चाहिये और यहाशाकि आखधारानुसार उनका उद्धार करना चाहिये।

• ३४ मगडल के उद्देश्य संख्या ६ के अनुसार हिन्दू जातिवर्ष व्यवत्या कल्पद्रुम नामक लिखित सप्तखरडी प्रन्य पर उदारता पू-र्वक सम्मतिये प्रदान करने भी मण्डल के विद्वानी का एक कर्त्त-व्य रक्खा गया हैं।

३५ भारत्तवर्ष में आज कोई ऐसा मगडल नहीं है जिससे समयातुकूल व देशकी आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें निकलें भारत के सम्पूर्ण प्रान्तों से पृद्धी तुंयी जात्युपित आदि, व अन्यधार्मिक विपयों पर व्यवस्था प्रकाशित करना भी इस मगडल के विद्वानों का एक परम कर्त्तव्य है।

३६ हिन्दू धर्मप्रत्यों में कहीं २ असम्बद्ध प्रकाप, हिंसा कायह प्रीचप्त विषय तथा परस्पर पर निरुद्ध जो वातें भरी हैं उनका संशोधन करना भी इस म्यहल के महामान्यवर विद्वानों का एक परम कत्त्वय रक्त्या गया है। क्योंकि ऐसा न होने से हिन्दू धर्मावलिक्यों को विपिचयों के साम्हने शर्माना व आंय, बांय, शांय उत्तर देकर चुप होना पड़ता है जिसका असर भारतीय नव शिचित समुदाय पर बुरा पड़ने से नाना रीति द्वारा हिन्दुनों की संख्या कम होती चली जा रही है और हिन्दूधर्म की यदि ऐसी ही श्यिती बनी रही तो हमारा अनुमान है कि एक शताब्दी में भारत में हिन्दू न रहेंगे वरन सम्पूर्णजन ईसाई मुसलमान हो जायेंगे। अत्रत्य समयानुकूल हिन्दूसन्तान के लिये सुदढ़ पन्य तथ्यार करना भी मगडल का एक कर्तव्य है।

३७ मगडल की घोर से ज्यवस्थापत्र निकालकर मगडल की कार्यवाहियें तथा ज्यवस्थायें प्रकाशित करके भारत का उपकार करना भी मगडल का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है।

; ३८ मगडल के सञ्चालको ! महाविद्वानों जातियों के

स्प्रमान्तावों इसने अपनी यात्रा से स्रनुभव किया है तथा नेत्री से देखा भी है कि स्नापके देश में बाह्यग्र, चित्रय तथा वैश्यादि उस वर्णों में कन्या के माता पितादि स्नाठ स्नाठ वर्ष की कन्यावों के मृत्य के बहुत्तर बहुत्तर सी ७२००) रुपैया लेकर बुद्धे खबीसोंको ज्याह देते हैं पर इस कृत्य से उनका उच्चत्व नहीं घटता है स्नतएव मण्डल को उचित ज्यवस्था पास करके देश का कल्याण करना चाहिये।

३.६ आपके देश में हरसाल अंग्रेजों के पहिने हुये लाखोंकोट व डवल कोट आते हैं और उनको आपही के देश के भाई वन्धु खरीद २ कर पीइन्ते हैं अतएव ऐसी दशा में आपू किस २ की रोक सकते हैं और कीन मान सकता है ? अतएव छूत अछूत के नियमों में कुछ परिवर्तन होना चाहिये या नहीं ? यह विचारणीय स्थल है !

प्र० आपके देश में गोपालन के स्थान में हजारों लोग जो कुत्ते पालते हैं, कुत्तों की गोदियों में खिलाते हैं, उसे प्यार करते हैं कोई २ उनका चुम्मन भी करते देखे गये हैं पर वे जातिच्युत नहीं किये जाते हैं तथा इससे उनके उचत्व में भी कुछ वट्टा नहीं लगता ह ? अतएव कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी प्रतिष्ठा आपके देश में कुत्ते की है उतनी प्रतिष्ठा आप अपने दिन्दू भाई चमार, मोची आदि जातियों की भी नहीं करते हैं तो कहिये हिन्दूधर्म का गौरव उनके हृदय में कैसा होगा ! और क्या ऐसी दशा में वे हिन्दू धर्म में स्थिर रह सकते हैं ! क्या वे हिन्दूधर्मकी रक्ता के लिये ऐसी दशा में प्राण गवाने का तथ्यार हो सकते हैं कदापि नहीं ! यह ही कारण है कि थोड़े से मुसलमान सदा हिन्दुवों को दवाये रहते हैं।

४१ स्राप के हजारों देशी भाई स्रपने हाथों से बड़े २ लाग Long वृंट पहिन्ते हैं, ज़ूते व चमझों की दुकाने करते हैं परन्तु वे स्रपनी २ डच जातियों में सम्मलित हैं स्रतएव जाति निर्णय फरने व वर्णव्यवस्था देनेके विषय में ही कड़ाई क्यों कियी जाती हैं ? ऐसी अवस्था में मण्डल की उदारभाव महुण करने चाहिय।

६२ भारत के उच मान्नाण, चित्रय, वश्य, समुदायों में लाखों मनुष्य ऐसं हैं जो भंपने शास्त्रोक्त कमी के विरुद्ध करते हुये भी ब्राह्मण, चात्रिय, फ्राँर वैश्य माने जाते हैं ब्रवएव ऐसी दशा में वे जातियें जिन में किसी कारण से किसी काल में कोई शास्त्रविरुद्ध रीति व कर्तव्य कर्म प्रचिलित या परन्तु वर्तमान में वे वड़ी उज्वल तया कर्म धर्म सं पवित्र हैं उन्हें उन की स्थिती के प्रतुसार वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं दी जाय ? और उन्हीं के साथ इतनी कड़ाई क्यों किया जाती है ? अतएव जिस प्रकार प्रचलित प्रणाली द्वारा प्रसिद्ध बाध्यम, चित्रय श्रीर वैश्यों के शास्त्र विरुद्ध कई एक कर्तव्यों पर विशेष दृष्टि नहीं दी जाती है ग्रीर उन पर दथा कियी जाती है तैसे दी फायस्य, कुम्मी, खत्री, जाट, गूजर, श्रहीर, भ्रहर, काळी, कोइरी, श्रीसवाल, मुराव, वहगूजर, भटी' भ्रमवाल जादां, जसवार, किरार, वैसवार, भाटिया, महाजन, माली तेलीं गड़िरिय, दर्जी, लुहार, कुम्हार, सुनार, वर्ट्ड, नाई, वारी, सैनी, काछी, श्रोमा, कोइरी, कोरी, मोची, लोघा, किसान, तम्बोली, कसेर, ठठेरे, उमेर, गहोई, अयोध्यावासी, वाघम, रस्तोगी. दधीच, छीपा, पदुवा, दूसर, भागव, कलवार, कलाल, लुनिया लविषया, रोदितगी, चौभेन, क्रमारतले, साध, रैन, रार विश्नोई इलवाई, ढंगी, रावा, भतिया, नियारिया, वागवान, कवड़िया, कृंजड़ा, सोइरी, किसान, खागी, गोरछा, क्रवेड़ा, घरक, गोंड गुहिया, कामकर, घरगाही, तियार, वर्द, कढेरा, सेजवारी, गंधर्प, लखेरा, चूड़ीहार, मनिहार, वनजारा, कूटा, श्रोढ़, मेवः मीना, डलेरा, भील, सगद्रोप श्रादि २ जातियें उत्तम हैं श्रीर छपा की अधिकारियों ई क्योंकि देशिस्थती व राज्यस्थिती के अनुसार इन जातियों के आचार विचार व स्थिती ऐसी गुरी नहीं है ज़ैसी कि किसी काल में होगी और तदनुसार किसी २ ऐतिहासिक विद्वान ने इन के विरुद्ध लिखा भी है अप्रतएव आवश्यकता यद्ध

है कि इन जातियों को उत्तेजना देकर इनका मान्य वढ़ाया जाय तब ही देश का कल्याया होगा।

भारत की हिन्दू जातियों! में आप को विश्वास दिलाता हूं कि इस मण्डल द्वारा आप सब का कल्याण होगा आपके सिर पर आरा चलाने वाले समुदाय को अपनी शैली व क्रम बदलना पड़ेगा, में कमर बांधकर तथा बड़ी बड़ी हानियें उठाकर ही आप सब के उद्धार के लिये खड़ा हुआ हूं मतएव आपका भी कर्तव्य है कि आप लोग मण्डल के सहायक हों मेरी पुस्तक व प्रन्थ जो छपें उन्हें खरीद कर मेरे उत्साह को बढ़ावें तथा मण्डल की "हिन्दू सार्व भीम प्रवंपकर्षृ सभा के सभासद हुनिये जिससे आप को अपनी जाति की वकालत करने का समय मिले।

१ श्रकाली:- यह नाम दो शब्दों के योग से बना है श्र+काल = अकाल अर्थात् नहीं है काल ( मौत ) जिनका अंतएव जो ध्रपने उत्तम साधन द्वारा अकाल की प्रहण करे वह कहाया अकाली, दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि धर्म की रचा के हेतु जिन्हों ने काल याने मौत को भी जीवन समभ लिया वे कहाये प्रकाली पंजाबी में "अकाली पुरुष " परमेश्वर के अर्थ में कहा जाता है हिन्दुवों के परमपुनीत गीता व मनुस्मृति में लिखा है कि जो लोग धर्म की रचा के लिये श्रपने प्राणों की बिल चढाते हैं वे जीवन मुक्त होंकर परमात्मा की ली में ली मिलजाते हैं अतएव सिक्सों के द्वारा हिन्दूधर्भ की रचा हुयी इसलिये उस सम्प्रदाय का नाम " अकाली " कहाया जा सकता है। इस सम्प्रदाय के द्वारा का नाम् ''अनाली' कहाया जा सकता है। इस सम्प्रदाय के द्वारा भारत का वड़ा भला हुआ है ये भारत के और भुकड़ वैरागियों की तरह से नहीं हैं किन्तु मान्य दृष्टि से देखे जाने योग्य हैं। ये काले कपड़े पहिनते हैं सिर पर लोहे का चक्र रखते हैं क्रीर गुरु गोविन्द सिंह जी को मानते हैं यह एक धार्मिक हिन्दू

जाति है इस सम्प्रदाय के आचार्य गुरू गोविन्द जी हुये इस

जाति ने हिन्दु धर्म को नाश होने से वत्वायक प्रार्थीतः मुसल्मान बादशाहों के प्रत्याचार के समय जब कि तलवारके वल से हिन्दु सन्तान मुसलमान बनावीजातीं थी उस समय परम पूज्य गुरू गोविंदसिंह जी ने प्रपने शिष्यवर्गों के लिये यह मर्थ्यादा याधी थी कि प्रत्येक को ये पांच बन्तुयें सदर प्रपने पास रखनी चाहियें।

१- हाथ में लोहे का कड़ा।

२- कंगा वाल मुलभान को।

३.- कच्छ, यानी जांग्या ।

४- कर्द ( छुरा ) दुष्मनों से लड़्जें को तथा भटका करनेः की ।' ५- सम्पूर्ण सिर पर केश रखना ।

धकाली लोग इन पांचो ककों को मोच के देनेवाले समभते दें देनी को पूजते हैं मांस भी खाते हैं परन्तु अपनेही हाथ का भटका किया हुआ खक्के हैं न कि ग्रुसलमानके हाथ का, ये लोग सब्दे चित्रय वीर कहलाने के योग्य हैं इस सम्प्रदाय के धाला थ्ये गुरु गीविंद सिंह:जी थे।

उनकी जीवनी व उनसे देश को क्या २ लाभ पहुंचे झादि आदि विवर्ण अपने सप्तत्वयडी मन्य में देंगे इस सम्प्रदाय में किसी महाशय के पास इस सम्प्रदाय के आचाय्यों में से किसी की कोटो हो तो मंडलको भेजदें ताकि उसको हम अपने प्रन्थमें देंवें व इस सम्प्रदाय का विशेष विवर्ण भी वहां हों देंगे।

(२) ऋषिनहोत्रीः न्यह एकप्रकारकी बाह्य जातिका सेट् हैं विदिक्षधमीवलीम्ययों के राज्य समय जब यहादि विशेष रूप से होते थे उस समय के वेदपाठी यहाकिया में कुशल बाह्यणों की "आगिनहोत्री ,, पदवी मिली थी अथवा जो बाह्यण समुदाय मित्य दोनों समय अगिनहोत्र करते थे वे अगिनहोत्री कहाते थे परन्तु ऐसा भी लेख मिलता है कि जो लोग मंत्र शांकि हारा यहारम्भ में आग्न प्रदीत कर सकते थे वे अगिनहोत्री कहाते थे आज कत काष्ट को मथ कर आगिनप्रदीत की जाती है पूर्व मंत्रशक्ति ब थोग् शिक्त द्वारा श्रीन उत्पन्न की जाती श्री उन्हीं श्रीनहोतियों का मंश आज कल भी श्रीन होत्री ही कहा जाता है परन्तु वर्तमान काल में जो अग्निहोत्री कहाते हैं वे प्रायः कोरम कोर निरत्तर भादाचार्य हैं श्रान्यथा पूर्व समय के स्नित्होत्री वंश में "गाई-पद्मारिन,, का सर्वथा सेवन होता था श्रीर उन गृहस्थियों के घर में फेरों के समय की अग्नि मरणान्तर तक रक्खी रहा करती थी पर आज कल सब दशा उलट पलट हो गयी पंच गौंड़ श्राह्मण तो सदा से साधारण विद्वान होते थे परन्तु प्वद्वविद्व ससुद्धाय कर्मकायडी च वेदपाठी सदा से ही होता श्राया है श्रतएव श्राह्महोत्री जाति विशेष रूप से दिच्या प्रान्त में है।

इन लोगों के यहां श्रपने २ सकान में एक २ छोटा व वड़ा कमरा सलग रक्ता जाता है जिस में ये लोग तीन छुगड वनवाते हैं, एक छुगड में गाईपत्याग्नि जलती रहती है जो फेरों के समय की श्राग्नि होती, है दूसरा छुगड हवनीय छुग्ड कहाता है जिस में ये लोग नैतिक हवन करते हैं श्रीर तिर्धिश छुगड शमशान छुगड कहाता है उस की श्राग्नि केवल मृतक के श्रार्थ काम श्राती है।

गार्हपत्यानिकंड के पास एक १२ अझूल लम्की चौड़ी वेदी वनायी आती हैं जिसमें चार २ अंगुल पर रंगिवरंगी की जाकर वेवतावा का स्थापत होता है। हवनीय कुंड जितना ऊपर से चौड़ा होता है उसका चतुर्थांश पेंद्र में होता है अर्थात पेंद्रा ३ अंगुल हो ती उपर से लम्बा चौड़ा १२ अंगुल यदि पेंद्रा ४ अंगुल हो ती उपर से १६ अंगुल लम्बा चौड़ा बनाया जाता है ये लोग सामवेद व यजुर्वेद के मन्त्रों की पढ़पढ़ कर इस कुंड में आहुतियें दिया करते हैं।

जन्तु कोई वृहत् नैमित्तिक यह किया जाता है तब यथाशाक्ति गाईपूद्यानि मंगवादी जाती है झौर हसके अभाव में, अरखी की मथ कर अभिन उद्मा की जाती है करमार के इतिहास से जामा जाता है कि प्राकृति काल में वहां ६० हजार अभिन व्याक्ति माह्मा के श्री का अभिन होती माह्मा के श्री के प्राकृति काल में वहां ६० हजार अभिन होती माह्मा

इत जाति के विषयं में बहुत कुछ विवर्णसंग्रह किया है वह सम जन्य में दिया जायगा।

- (ई) अगरियाः पक एक प्रके प्रदेश की जावि है इस का काम लोहे का काम करना है यह जाति मिर्जापुर के जिले में विशेष रूप से है इस जाति को युक्त प्रदेश की गवनेमेंट ने भीगयों की श्रेणी याने १५ वें खान में लिखी है कि वे लोग गोमांस तथा की है मको है खाने बले हैं अतएव अरपर्शनीय हैं इनकी ऑव्यादी युक्तपृदेश में ११८६ है जिसमें ५५३ पुरुप और ६३३ रिज़र्वेहें श्रियें पुरुषों की अपेकी विशेष होने को सीमान्य इस जाति की प्राप्त हैं मिर्जापुर की और इन की रिश्वी अच्छी नहीं है।
- (४) द्वारास्त्य व्राह्माः -यह एक माझगोका भेद है इनकी जिएय में ऐसा लेख मिला है कि वैवस्वसम् के अनन्तर कर्नु-मृणि नि:सन्तान रहे तिन्होंने अगस्य मृणि के पुत्र इन्मवाह को गोद लेकर अपना वंश प्रसिद्ध किया उसकी सन्तान अगस्य त्रावणकरातेहें कहीं ये अगस्य त्रावण कहातेहें कहीं प्रज्ञास्य त्रावणकरातेहें कहीं ये अगस्य त्रावण कहातेहें कहीं प्रज्ञास्य नाह्य कान्यकुटन आदि आदि मिश्रित होगये हैं ये आचार विचार में वह श्रष्ट हैं इनका विश्रेष विवर्ष समस्यरही मन्ध में मयहल के निर्णयान्तर लिखेंगे।
- (५) श्रेगस्तवालाः च्यहं एक हिन्दु जाति है राजपूत वंश में से हैं इनका श्रादि स्थान युक्तप्रदेशान्तर्गत बनारस के जिले में "हवेली , नामक पर्गना है किसी र विद्वान् ने श्रपने प्रन्य में इस जाति को राजपूत वंशी लिखा है हिन्दी भाषा में प्रायः र व ल परस्पर बदल जाते हैं श्रतएव ये लोग कहीं पर "श्रगस्तवार , श्रौर कहीं पर "श्रगस्तवाल , कहे जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग श्रगस्त्व श्रिक्त ये लोग श्रगस्तवाल व श्रगस्तवाल कहोने लोग हैं।

इनका विवर्ण सप्तखारी प्रनथ में विशय ऋप सं तिन्त्रंग ।

(६) श्वासालाः -यह एक मुनार जातिकाभेद हैं जो माइसीए राज्य में पायी जाती है इस को श्वत्याला य श्रवेकाला भी कहते हैं ये माईसोर राज्य के पंचसलारों ( सुनारों ) में शिरोमिण कुल है। इन के श्वास्थार विचार भी इन के श्वन्य स्वजातीय वर्गो की स्रपंचा उत्तम हैं।

इन्हें कोई विद्वान् बाह्मग्र वर्ण में तथा कोई फान्निय वर्ण में शिगलेत हैं, परम्तु राम इन का विशेषत्व अन्य में शिला । यह जाति उत्तम कर्म की अधिकारिणी भी है।

(9) श्रमसियाः—यह एक माइसार राज्य की धावी जाति है वंगाल में धावी का धाया कहते हैं युक्तप्रदेश में धावी व यरेठा मध्यप्रदेश में बरठी धीर पत दक्षिण में बनान तथा प्रगसिया धीर तैलंग देश में चकली कहाते हैं इन का धन्दा सब तरह के मैंल कपड़े धोना है अतएव यह सर्वत्र ही एक अपीवत्र जाति मानी जाती है परन्तु तैलंग देश में एक यह विचित्रता है कि वहां यह जाति इस देश के कहार महरों की तरह पर गृहस्थी के कामों के योग्य समक्ते जाकर रक्ले जाते हैं यह ही नहीं किन्तु वहां ये लोग गवर्नमन्ट की नौकरियों में भी घुसते जाते हैं।

इन का विशेष विवर्ण धोवी जाति के साथ प्रन्य में लिखेंगे।

(二) स्नगूरी: -यह बंगाल प्रान्तीय जाति है ये लोग अपने को चित्रय मानते हैं बंगाल के वर्दबान जिले में ये विशेष हैं कोई २ खोग इस जाति को चित्रय नहीं मानते हैं क्योंकि ये इस जाति को उत्पत्ति विषय में लोगों ने ऐसा मान रक्खा है कि:--

# चित्रयाच्छूद्र कन्यायां कराचार विहारवान ।

अर्थात् चित्रय के बॉर्थ्य व शृहा की से जो सन्तान हुयी वह अर्थारा कहायी कदाचित् ऐसा हो ! परन्तु वर्धाव्यवस्था कसीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर आने पर ही हम अपने हिन्दू जाति वर्धा विषयक निर्णय करेंगे क्यों कि ऐसा प्रतिति होता है कि लोगों ने द्वेप भाव से इस जाति के चित्रियक विषयक निर्णय करेंगे क्यों कि ऐसा प्रतिति होता है कि लोगों ने द्वेप भाव से इस जाति को शूद्र ठहराने की इच्छा से ऐसा लिख मारा है इस जाति ने हमारे जनरहा नोटिस के अनुसार हमारे मंडल को अपनी उत्तमता विषय में कुछ भी अमाण नहीं भेजे, देखें घव भी कुछ प्रमाण आते है या नहीं ?

साधारण जन समुदाय इस जाति को चित्रय वर्ष भें। मानता है। विशेष विवर्ष समस्त्रण्डी मन्य में लिखेंगे।

- (६) अग्रिस्तु:— यह एक पतितं ब्राह्मणों का भेद हैं। ये स्तक के चलादि का दान प्रहण करते हैं हिन्दुधमें शाकों में हाथी घोड़ा, सोना, लोहा, तेल, तिल, चमड़ा, श्रादि श्रनेकों वस्तुश्रों का दान लेना तथा स्तक के अन्दर दान लेना श्रथवा स्तक का कप्पन आदि लेना, सर्पिंडो पर जोमना एकादशा व तीये के दिन का दान लेना श्रादि तिपिद्ध माने हैं अतएवं ऐसे दान लेने वाला अग्रिभचु कहाता है प्रायः ऐसे दान लेने वाले को उच्च जाति समूह जातिकतित कर देवी है युक्त प्रदेश में इन्हें महा ब्राह्मण व कहुया, वंगाल में अग्रदाना, उड़ीसा में अग्रिमचु, श्रीर पिक्षम में आचारी व आजारज कहाते हैं। प्रायः ऐसे मनुष्यों के साथ व स्पर्श से, उच्च जाति दीप मानतीं हैं श्रीर स्पर्श हो जाने पर स्नान से श्रुद्धि होती, है शेष प्रन्थ में देखना।
- (१०) अग्रदानी:— यह एक वंगाल प्रान्तीय कट्ट्या महा' जाइएएँ की जाति का नाम है इनका विशेष विवर्ष " अग्रभिचु ,, जाति के सदृश समभाना।
- (११) अप्रवाल वेश्य: -यह भारत की ज्याबार करने वाली एक ज़ाति समुदाय है यह लोग आगरा व अम्रोहा के राजा के राजा अमसेन की सन्तान हैं ऐसा ही यह कहते हैं तथा ऐसा ही पता लगता है ऐसा ही सब मानते हैं पर यह भी कात सर्व

सम्मनि से सिद्ध है कि राजा ध्यम चात्रिय वंशी राजा थे अतएई उस की सन्तान अप्रवाल भी चात्रिय वर्ष होने चाहिय वैश्य वर्ष में कदाि नहीं । यदि इनकी न्यापार कर्ती धर्ती सममकर वैश्य माने जाते हैं ती कर्म के अनुसार वर्ध न्यवस्था मानना य प्याज फल ब्रार्थ्यसमाज का सिद्धांत माना जाता है घोड़ी देर के लिय इस ही आधार को सत्य मानें तो ये लोग सैकड़ों वर्षी से यही-प्रवात रहिंत हैं इन में कठिनता से सी में पांच मनुष्य यहापनीत वाले होंगे अतएव इन की बात्या संझा है ती बार्त्यों का वैशय वर्ण कैसे ? बात्यों के हाथ का तो जल भी प्रहण वहीं करना चाहिये यघाःं---

श्रतः ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथा कालमसंस्कृताः। सावित्री पतिता ब्रात्त्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः॥ ' नर्तेरपूरे विधिवदापर्यपि हिं कर्हिचित् । ् ब्राह्मा न्योनांश्च-सम्बन्धानाचरेद् ब्राह्मग्रःसह ॥ मन्० छ० २ स्रोक ३९, ४०

श्रर्थात अपने २ नियत कांल से यहोपवीत रहित होने से भ्रार्थ्यों में निन्दनीय होते हैं क्योंकि इस की संज्ञा ब्रात्य होजाती है इन बात्यों का जिनका प्रायश्चित्त विधिपर्वक नहीं हम्रा है उनके साथ श्रापत्काल में भी बाह्यण विद्या व योनि का सम्बन्ध न करे।।

श्रतएव इस शास्त्राज्ञा के धारानुसार विद्वानों ने श्रप्रवाल. श्रोसवाल, जैनी पोरवाल, तथा कायस्थादि यहोपवीत रहित जा-तियों के लिये बात्य संज्ञक होने से घ्रापत्ति प्रकट कियी है इस लिये इनका वर्षे क्या किखा जांय ? यह ही विवाद है एक प्रतिष्ठित श्रंप्रेज विद्वान् ने चमारों कों " अपवालों से निकलें ,, लिखा है अतएव भ्रमनालों का व चमारों का भ्रातृ सम्बन्ध × है या नहीं यह भी

<sup>×</sup> Sce C. S. W. C. C. and T. Page.

निर्णय होना चाहिये इस की आल्यायिका जो प्रातष्ठित विद्वानों ने लिखी है उस का सारांश मात्र इस प्रकार से है कि, "एक । दफे एक अप्रवाल ने अनजाने अपनी लड़की किसी चमार की त्र्याह दी परन्तु कुछ दिन के वाद अब लड़के के पिता ने अपना जाति सम्बन्ध प्रकट किया तन जुस ध्रप्रवास ने ध्रपने जसाई की मारहाला तव वह भूत होगया और अपवालों के मुखियों को कष्ट पहुंचाने लगा तब सब ने उसे प्रसन करने के लिये उस का पूजन विवाह में किया जाना निश्चय किया। जिसकी विधि इस प्रकार से है कि एक चमड़े की येली लेकर उस में कुछ सूखे फल लेकर मंडप में बांध देते हैं भीर उसके नीचे दीपक जलाते हैं भीर फिर देवता की तरह इसका पूजन किया जाता है इस की " घोंहर व थोहड़" कहते हैं जिसका फुल जिन्हों का विश्ववा न होता माना जाता है । इस ही के सम्बन्ध की दूसरी साल्यायिका जो विद्यानी ने ज़िखी है उसे हम ने जमार जाति के साथ लिखी है यहां देखा लेना चाहिये विद्ववज्ञन इन वपरोक्तः शुंकाओं पर अपनी र सन्मति मंडल को सप्तमाण भेज ।

कहाँ २ के विद्वानों ने हमारी जाति यात्रा में इनके विषय में प्रायः यह भी राह्वा कियी है कि ये लोग विवाह के निमित्त केवल प्राया गोत्र टालवे हैं माता का नहीं प्रत्यव माता के गोत्र में ही लड़का भी ज्याद लावे हैं प्रयाति जिस गोत्र की लड़के की माता है उस ही गोत्र की लड़के की खीं भी है, जिस गोत्र की लड़के की खीं है उस ही गोत्र के लड़के के लड़के की हती है प्रतयव ऐसी विवाह प्रयाली को भारतीय ताकिकों ने मीसी का वेटी के साथ विवाह होना बतलाया है। यह करव धन्मे शास्त्र के नियमों से भी विकड़ है प्रतयव ऐसी दशा में लोगों के कहा. है कि यह नियम तो यसलानों से भी चढ़ कर है।

किसी २'विद्वान ने यह भी लिखा है। कि सि जाति। में कहीं २

इन के १७॥ गोत्र होते हैं तथा इन में १२॥ न्यात होती हैं जिन के साथ इन का खान पान एक है पर येटी व्यवहार अपनी अपनी जाति में ही करते हैं यथा:—-

दोहाः

खंड खंडेलें, में, मिली, साढ़े बाराह न्यात । खंडप्रस्त नृप के समय जीमन दाल सुं भात ॥ बेटी श्रपनी जात में, रोटी, शामिल होय । कची पक्की दूध की भिन्न भास नहीं होय ॥

द्यशीत् खंडेलेके राजासंडप्रसंके समय वैश्योंकी १२॥ जातियें इकट्ठी हुयां जिन के बारे में राजा ने यह निश्चय किया कि तुमा सब लोग परस्पर कवी पक्की में श्रापस में परहेज मत करो श्रत-एव खाने पीने में सब शामिल रहो, पर बेटी ज्यवहार श्रपनी २ जाति में करो। साढ़े बारह न्यातों के नाम ये हैं:—

१ अजुध्यावासी, २ दूसर ३ दूसर ४ जैसवार ५ लोहिया ६ माहुर ७ श्रीमाल ८ पुल्लीवाल ६ पोरवाल १० छोसवाल ११ खंडेलवाल और १२ रस्तोगी।

कहां तक क्या क्या लिखें ? इस जाति का यहुत कुछ विवर्ण संग्रह किया है परन्तु स्थानाऽभाव से रुकता पड़ता है अतएव उपरोक्त शङ्कावों का निर्णय होने पर ही निज सम्मति सहित वि-वर्ण अपने समलेडी मन्थ में लिखेंगे तहां ही किसी योग्य उदार अपवाल का फीटो व उन की जीवनी भी देंगे। प्राय: विद्वानों की शङ्का हैं कि मंत्र जी की आझानुसार विवाह के समय यह जाति गोत्र व सात पीढ़ियें टाल कर विवाह नहीं करती है ? तथा जब राजा अपसैन के यहां से १०॥ वेटे हुये और उन्हों के नामों से गोत्र चले हैं ती वे परस्पर १०॥ गोत्र वाले अप्रवाल एक वाप के वेटे भाई हैं इस लिये एक बाप के वेटे भाइयों में परस्पर विवाह व यो न सम्बन्ध होना महा अधर्म है।

(१२) श्रमहारी वह युक्त प्रदेश की एक जाति है ये लोग बनिया अपने को वैश्य बतलाते हैं और ऐसी ही सम्मतियें प्राप्त होती हैं इन की उत्प-

ति के विषय एक विद्वान ने ऐसा लिखा है कि कोई अमवाल महाशय किसी बाह्यभी से फस गये तिस से जो सन्तान हुयी वह भ्रप्रहारी कहायी।

एक दूसरे त्रिद्वान की यह सम्मति है कि यह नाम, अप + भाहारी इन दो शब्दों से वन कर अम्राहारी हुवा और " अकः सर्वेष दीर्घ: ,, इस सूत्र से "अप्राहारी,, हो गया जिस का अथ ्नियत समय से पहिले ही ला लेने वाला ऐसा होता है। ग्रवएव ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्यण भोजनके समय में ये लोग भूखे न रह सके हों और ब्राह्मणों से पहिले ही जीमने लग गये हों तब इन्हें यह कहा गया हो कि तुम तो अपहारी हो ।

तीसरे विद्वान् की यह सम्मति है कि ये लोग ग्रगर का बहुत ही ज्यापार करते थे इस से लोगों ने इन्हें ग्रगर को हरने वाले व स्रगर क्ष व्यापारार्थ संप्रह रखने वाले ऐसा होता है।

चीये विद्वान का यह मत है कि ये लोग पहिले अगरोहा वाले व वारे वनिये कहाते कहाते, अमरोहा हारे कहाने लगे जिस का बदल कर अप्रहारी हो गया। आदि आदि अनेकों भिन २ मत हैं, यह जाति ग्रपने को राजवंशी वैश्य कहती है श्रीर ानपश्र पद अप्रवालों से बढ़ चढ़ कर मानती है परन्त अप्रवाल लोग इस का खंडन करते हैं विद्वान वो इनका पद ऊँचा मानते हैं। यह जाति युक्त प्रदेश के श्रनेकों जिलों में से विशेष कर बनारस के जिले में है इस जाति को युक्त प्रदेश की गवर्नमेन्ट ने प्रसिद्ध र यनियों के साथ न लिख कर छठी श्रेणी में उन जातियों के साथ लिखी है जो वितयों में ग्रा मिली हैं।

क्ष अगर तगर=सुगन्धित काष्ट का नाम है।

इस जाति के १० भेदों का पता लगा कर विवर्ण संप्रह किया है विशेष कहां तक लिखे इस जाति के विषय अनेकों अन्छ व घुरे प्रमाणों का संप्रद्व किया है उन्हें यहां स्थानाऽभाव से न लिख कर विशेषक्प से सप्तखंडों प्रभ्य में लिखेंगे क्योंकि उपरोक्त विद्वानी की भिन्न २ सम्मतियों पर हमें भी सन्दंह है अतएव वर्णव्यवस्था मंडल द्वारा निर्णय होने तथा वर्णव्यवस्था कसीश्रन के २५१ प्रश्नों के उत्तर इस जाति से प्राप्त होने पर ही विशेष रूप से लिखा जाना सम्भव है। देखें ये जाति इन वातों का क्या समाधान करती है ?।

वनारस में इस जाति की स्थिती व मान मर्थादा चढ़ बढ़ कर है भाचार विचार व खान पान से भी शुद्ध है व्यापार कुशल है किन्हीं २ विद्वानों ने इस जाति को उच वैश्यों की श्रेणी में भी वतलाया है।

(१३) ऋघोरी-ये एक नीच जाति के मनुष्यों के समुदाय का पंथ है यह नाम पंथ के कारण से पड़ा है चाहे जो जाति का मनुष्य इस में सम्मलित हो सकता है। ये लोग विगड़े हुये छो। घड़ों में से हैं इन में से अनेकों स्थानपत व काड़ा फूकी द्वारा लोगों का धन इरण करते हैं और अपने की सिद्ध वर्तलाते हैं यह लोग दुकान २ पैसा उगाइ कर जीवन निर्वाह करते हैं और जो कोई इन्हें पैसा नहीं देवे तौ पाखाना और पशावकर देते हैं और उस को खा भी जाते हैं ये लोग प्रायः मसानों में टिका करते हैं श्रीर मसान जगाने तथा भूत सिद्धि का भी दावा करते हैं जिन वालक वालिकावों का ये मंत्र तंत्र व भाड़ा फूंकी द्वारा इलाज करते हैं उनका गूज मृत खाते पीते ये लोग देखे गये. हैं। जब किसी को महाभ्रष्टता के शब्दों से कोई सम्बोधन करते हैं तो प्राय: ऐसा कहा जाता है कि आप ती वड़े " अघीरी ,, हैं। इस सम्प्रदाय के विशेष महत्व की बातें जो कि हिन्दूधर्म का एक ग्रङ्ग मानी जाती हैं उन का विवर्ण तथा इस सम्प्रदाय के आचार्य्य की जी-वनी और यदि पात हो संती ती उन की फोटो ऋदि २ विवर्ण

विस्तारपूर्वक अपने सप्तखंडी अन्य में देंगे यहां तो बहुत ही सूचम सरूप से लिखा है इस पंघ में यदि कोई योग्य मनुष्य हो तो इस सम्प्रदाय के ब्राचार्थ्य ठाकुर किन्नाराम जी का फोटो व पन्य का विवर्ध मंडल को भेज देवे।

(१४) स्रजमीद् । एककोषमें अजमीदका नाम युधिष्ठिरभी निखा सुनारं । है यह एक चत्रिय राजा का नाम है इन्हों

की वसायी हुयी अजमेर है जो पीइले अजमेढ़ कहाती थी, अजमेढ़ कहाते कहाते श्रजमेड कहायी श्रीर फिर उसका नाम श्रजमेड से अजमेर दोगया इनकी विशेष कथा पुराखों में है इन्हीं के नाम से ंच्यजमेर के तारागढ़ को अजदुंग भी कहते थे, अजमर प्रान्त के सम्पूर्ण भेर लोग राजपृत वंश में हैं ये कहीं भेर व कहीं मेड़ क-हाते दें, मेड़ सुनार भी इसही राजा अजमीढ़ की सन्तान हैं यदि चासल में देखा जावे ती अजमेर के मालिक मृढ़ सुनार व मेर मेड़ में कुछ भेद नहीं है इन्हीं के नाम से अजमेर का जिला अ-जमेर मेरवाड़ा कहाता है परशुराम जी के समय में इन चित्रय वंशों पर बड़ी विपत्ती पड़ी अतएव कोई खेती व कोई कृपी करके निर्वाह करने लगे। ये उपरोक्त लेख भाषाभाषी ऐतिहासिकों की भी सम्मत्यानुसार है। ये लोग अपने को चित्रय मानते भी हैं परन्तु साधारय हिन्दूजनसमुदाय ने इस जाति की एक नीच श्रेमी . की जीत में माना है धर्मशाखों में सुनारों को वहुत बुरा भी लि-ंखा है पर इस जाति ने वर्गान्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के . उत्तर भी नहीं दिये और न मंडल के जनरल नोटिस के आधारा-नुसार कोई प्रमास है। भेजे ये लोग कहीं जनेऊ पहिन्ते हैं कहीं नहीं, कोई इनको जनड का अधिकारी बतलाता है कोई इन्हेंसंकर वर्ण में वतलाता है युक्तश्रदेश की गणना में भी यह जाति चत्रियों के साथ नहीं लिखी गयी है। युक्तप्रदेश व राजपूताने में हिन्दूपव-लिक मेढ सुनार व मेरों के चत्रियत्व विषय विरुद्ध भाव रखती है इनके विषय के अच्छे व चुरे प्रमाणों का संप्रह १०० पत्रों में

किया है अतएव निर्णयान्तर स्वसम्मति सहित विवर्ण सप्तसंही मन्य में लिखेंगे।

(१५) अजुध्या अद्देश में पाया जाती है विशेष रूप से युक्त प्रदेश में पाया जाती है इन का आदि स्वान हिन्दुं औं की सप्त पुरियों में मुख्य अयोध्यापुरी तहां ही से इनका निकास होने के कारण ये लोग अन्य स्थानों में ''अयोध्यावाकी,, नाम से प्रसिद्ध हुंचे हैं इन की कुछ वस्ती विहार में भी है अयोध्यापुरी से निकास होने के कारण यह वैश्य समुदाय मान्य दृष्टि से देखा जाता है युक्त प्रदेश के फरुखाबाद; वारावंकी; बांदा इलाहाबाद और अवध में इन की संख्या विशेष है इस ही कारण से ये कहीं २ ''अवधिये' भी कहाते हैं इनका विशेष मान्य इस कारण से है कि जब श्री सीता महारानी को रावण हर ले गया और श्री रामचन्द्र जी ने लंका पर चढ़ाई की उस समय के अयोध्या के दुख ये वैश्य सहन न कर सके और आई चित्त होकर फतेहपुर को चल वसे इस भक्ति स्मर्णार्थ इन का नाम अयोध्यावासी वनियां हुआ यथि। इस जाति में धन की स्थिती अंप्रवालों की जैसे नहीं है तथापि मान मर्यादा व जातिस्थिती इनकी भी अथवालों से कुछ कम नहीं है अथवालों की १२॥ न्यात में से प्रथम नम्बर पर हैं

जिस प्रकार अप्रवालों में दस्से वीसे दो भेद होते हैं वैसे ही ही इन में भी नीचे ऊंच दो भेद होते हैं ऊंचे वे कहाते हैं जिनकी उत्पत्ति शुद्ध है और नीच वे कहाते हैं जो दूसरा जाति की छी के साथ हराम से पैदा हुये हैं ऐसी एक विद्वान की सम्मति है पर हमें जो अन्यअच्छे व हुरे पूमाण मिले हैं उन के तथा वर्णव्यवस्था कमीशन के निर्धारित २५१ पूरनों के उत्तर यदि इस जाति के यहां से आये ती उनके आधार पर निर्णय होने पर ही हम अपनी निज की सम्मति सहित इस जाति का विशेष विवर्ष सप्तसंग्रही प्रस्थ में लिखेंगे।

(१६) अहा लिकाकार उन्ह शिल्प विद्या के जानने वाली मिस्त्री राजकारीगर जाति का नाम है। अहा लिका और कार इन दो शब्दों के योग से बनकर अहा लिकाकार शब्द हुआ है, जिसका अर्थ महलों का व राजमह के बनाने वाले के हैं कोपकार ने इनका दूसरा नाम प्रासादकार भी लिखा है इनको भाषा में कारीगर मिस्त्री व राज भी कहते हैं ये लोग मकान बनने व पत्थर घड़ने का भी काम करते हैं। परन्तु कहीं ये कारीगरी करते हैं कहीं मकान बनाते हैं, कहीं पत्थर फोड़ते हैं कहीं पत्थर घड़ते हैं, और कहीं पत्थरों को मूर्ति व अन्य नाना प्रकार के साम्मान वस्थार करते हैं कहीं व्यापार कहीं ठेके लेते हैं कहीं बड़े आहें हों पर नीकर हैं।

ये लोग अपने को सत्रिय वतलाते हैं और किसी विद्वान ने इस जाति को चत्रिय भी माना है किसी २ विद्वान ने इनका वर्ष चत्रिय लिखा है अन्य क्रम्हारों के साथ इनका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है यह उन्नतिशील जाति है इनका रहन सहन व व्यवहार भी उचवान सुना नया है। इस जाति ने वर्षव्यवस्था कमीशन द्वारा ग्रन्वेपण नहीं कराया श्रतएव उपरोक्त वातों का यथार्थ सार क्या है वह सब विवर्ण निज सम्म-ति सहितं निर्णयान्तर सप्तंबढी प्रन्य में बिखेंगे । वर्णव्यवस्या मं-डल इस जाति पर निशेष ध्यान देगी ऐसी स्राशा है। कुछ विश्वा-सनीय लेखों से ऐसा भी प्रमाणित होता है कि यह जीत पहिले "राजकुसार" कहाती थी अतएव ये राजव मिस्त्रीगण यथार्थ में चित्रय थे परन्तु परशुराम जी के भय व मुसलमानों के घत्याचार ्र.से सतायी जाकर इस चत्रिय जाति ने भ्रापनी जीवरत्तार्थ शिल्प कर्म प्रहण कर लिया आरे राजकुमार के स्थान में कहीं ये **छपने को राज ही कहने कहाने लगे और कहीं ये छपने** को जुमार कहने कहाने लगे और कुमार कहाते कहाते ये लोग विद्या के अभाव से अपने का कुम्हार कहने कहाने

लग गये परन्तु हमने विशेषध्यान के साथ राजपूताने में देखा है कि यह जाति गधे रखने वाले व वर्तन बनाने वाले कुम्हारों से अपना योनि सम्बन्ध श्रादि कुछ भी नहीं करती है इनका समुदाय जयपुर राज्य में बहुत है छीर ये श्रसल में कुमार है जो राजकुमार चित्रय वंश का सेंड्रूत मात्र है इनके भेदों पर दिष्ट डालन से भी प्रमाणित होता है कि इनमें कई भेद श्रदाविध उच्च चित्रयों के से चले श्रारहे हैं इनकी जयपुर में बड़ी प्रतिष्टा कहीं २ ये गजधर भी कहाते हैं श्रर्थात् राज्य से इन्हें गज मिलती है जो एक प्रतिष्टा का चिन्ह है बड़े २ उच्च बाह्मण इनके यहां विवाह शादी तथा कमकायड कराते हैं इनके हाथ का पकवान निधड़क रूपसे प्रहण करते हैं।

श्रद्धालिकाकार व इन राजकुमारों का धन्दा एकसा होने के कारण इस जाति को इस स्थल में लिखीदया है स्रन्यश्रा राजकुमार व स्रद्धालिकार इन दोनों में वड़ा स्रन्तर है। इनके विषय में विशेष विवर्ण प्रमाणों सिहत सप्तांखडी प्रन्य में लिखेंगे इस जाति की जयपुर में एक सभा भी है जिसका नाम शिल्पवत जात्युत्रति सभा है वर्णव्यवस्था कमीशन द्वारा २५१ प्रश्नों के उत्तर लेकर ही इस जाति का निर्णय होगा।

(१७) ऋढय- प्रायः धनाड्य पुरुष का नाम तथा वंगाल प्रान्तीय
सुनार विनया जातिका नाम भी है ये लोग उचवर्णीय माने जाते हैं
इनका स्नान पान भी पवित्र है विद्या स्थिती सामान्य है।

(१८) श्रहाई घर: — यह खत्री व सारस्वत नाह्यण दोनों ही का एक र मेद है इस को कोई र ढाई घर भी कहते हैं। खित्रयों में श्रढाई घर समुदाय सर्वोच्च माना जाता है, मेहरे, कपूर खत्रे थीर सेठ यह चारो भेद श्रढाईघर कहाते हैं इन के लड़कों का विवाह श्रढाईघर, चौरघर, वाराहघर और वनजाई आदि समुदायों में से किसी के भी ज्याहे जा सकते हैं परन्तु चारघर छल के लड़के चारघर वारहघर और वनजाई छलों में से किसी

एक में व्याह सकते हैं, चारघर कुल का पद जाति में दूसरे नम्बर पर है, वाराहघर का व जाति पद तीसरे बम्बर पर है इस ही तरह बनजाई कुल का खत्री जाति में पद चौथे नम्बर पर है।

सारस्वत बाह्ययों में जो घड़ाईघर कुल है उस में कुमाइये, जैतली, िक्तगण, तिक्खे घीर मोहले इन पांचों तरह के सारस्वत बाह्ययों के समुदाय का बाम खड़ाई घर है परन्तु लुमीइये पेतली पिंगण, पिक्खे, और बोहले खादि सारस्वत समुदाय भी खड़ाई घर में अपने उसम कमी के कारण सम्मलित माने जाते हैं शेष अन्य में ॥

(१६) अतितः - यह एक युक्त प्रदेश की हिन्दू जाति है ये लोग रीव सम्प्रदायों हैं किसी र विद्वान ने इस जाति को धार्मिक व साम्प्रदायिक भिज्जक लिखा है ये लोग कहीं अपने मृतकों को जलाते हैं और कहीं मृतक के मुख में आग रख कर जल में फैंक देते हैं ये लोग महापात्र की जगह दसनामियों को जिमाते हैं ये सव के साथ नमो नारायन करते कराते हैं ये तो अपने को आहम्य वतलाते हैं पर बाह्मण लोग इस से इन्कार करते हैं ये लोग मंगव कपदे पहिनते हैं। इन्हीं का एक भेद गुसाई है जो गोस्वामी शुद्ध शब्द का विगड़ कर बना है ये लोग गृहस्थी होते हैं इन दोनों ही का विस्तृत विवर्ध निर्णय करके हम अपने समखंडी मन्य में लिखेंगे। देखें इस जाति के लोग भी अपने विषय में कुछ सूचनायें मंडल को देते हैं या नहीं और उत्तमता विषय क्या प्रमाण पेश करते हैं ?

(२०) श्रत्त श्रिडियार: -यह द्रविड देशीय एक गडिरिये जाति का भेद है इनका जाति पद बहुत बुरा नहीं है इस जाति से कई श्रितिष्टित पुरुष हैं गडिरियेपने के धन्दे के श्रितिरिक्त यह जाति व्यापार सो करती है इनका वर्ष चित्रय है। (२१) श्रथ्येनेदी: - वह उड़ीसे के बाह्यणों की एक जाति हैं वहां ये इस ही नाम से सर्वत्र पुष्कारे जाते हैं ये लीग अपने को उच्च बाह्यण वर्ग में मानते हैं परन्तु किसी र विद्वान ने इस बाह्यण जाति को Inferior and degraded उप ब्राह्मण तथा उचन्नेत्रणी से गिरे हुये माना है अतएव इस विवादास्पद विषय का निर्णय कराकर ही विशेषक्ष से प्रन्थ में लिखेंगे।

(२२) स्त्रिधिकारी ब्राह्मणः - यह एक वंगाल प्रान्तीय तथा चड़ीसा देशस्य ब्राह्मण जाति का भेद है ये लोग प्रायः चैतन्य स्वामी के चेले होते हैं इन के गले में रुद्राच की मालायें होती हैं श्रीर ये लोग यक्कोपवीत भी पहिन्ते हैं।

इसका शन्दिश तो यह है कि किसी भी प्रकार का मुख्य अधिकार प्राप्त मतुष्य अधिकारी कहाता है तथा बंगाल उड़ीसे में श्री वैश्नव सम्प्रदाय का ब्राह्मण जो किसी मन्दिर व मठ का मुख्य कार्य्य कर्ता हो वह वहां अधिकारी कहाता है।

कोपकार ने अधिकारी शब्द का अध " नेदान्तशाख्येन्ता ,, धर्मात नेदान्त शाख का जानने नाला ऐसा किया है। पुनः यह भी लिखा है कि "अधिकता खिल नेदार्थ नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय सम्पन्नः,, अर्थात् जो सम्पूर्ध नेद नेदाङ्ग व उपाङ्गों के ध्रसली तत्व न मर्माश का जानने नाला साधन चतुष्टय युक्त जो है नह आधिकारी कहाता है। अतएव जो ऐसे गुण युक्त नाहाण थे ने अधि कारी नाहाण कहाते।

पूर्वकाल में ये ब्राह्मण ऐसे ही गुण थुक्त थे अतः वही प्राचीत ताम जैसे का तैसा चला आ रहा है परन्तु आज कल संसारचक्र तथा यवन अत्याचार के कारण इस जाति की विद्यास्थिती में बड़ा थक्का लगा तथापि ये उन ब्राह्मण हैं ऐसा मानना चाहिये शेष विवर्ण सप्तलगढी प्रन्थ में लिखेंगे। (२३) श्रन्ध- यह एक नीचकर्मी जाति है इन की उत्पत्ति के विषय में ऐसा लेख है कि "वैदेहिकान् कारावार खियांजातो जाति विशेष:,, अर्थान् वैदेहिक पुरुष य कारावार स्त्री के संयोग से पदा हुयी जाति अन्य कहाती है। शेष साख्यकी मन्य में देखना। (२४)श्रन्ध्रवेश्वव :-यह रामानुज सम्प्रदाय के तैलंग वैश्वव बाह्यकों का नाम है यह माधवाचार्थ्य के शिव्यों की सम्प्रदाय का एक भेद है इन का विवर्ष प्राप्त होने पर सप्तख्यकी प्रन्थ में लिखेंगे।

(२५) श्रनाचल-इन का दूसरा नाम भाटेला भी है यह गुर्जर सम्प्रदाय के ब्राह्मण सुनने में क्याते, हैं कोई इन्हें देसाई भी कहते हैं इन की उत्पत्ति इस प्रकार से है कि श्री रामचन्द्र जी रावण को जीत कर श्राये तब प्रायक्षित्तार्थ यह व ब्राह्मण भोज-नार्थ ब्राह्मणों को युलाया परन्तु वे न क्याये तंत्र रामचन्द्र जी ने भिल्लों को उन के स्थान में बुलाया व उन्हें यह्मोपवीत देकर उन की ब्राह्मण सेझा कियी। यहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाटेल पहिन्ने कुणवी थे।

परन्तु एक दूमरे विद्वान क्लन्दपुराण का नाम दंकर ऐसा लिखते हैं कि श्री रामचन्द्र जी ने यह में श्राये हुये दश प्रकार के शाहाणों की श्रनादिपुर में स्थापित किया इस ही श्रनादिपुर का प्रसिद्ध नाम भनावला है श्रीर उस श्रनावला के रहने वाले श्रनावल कहाये, जिन शाहाणों ने नाग कन्यावों का दान व श्राम प्रतिप्रह नहीं लिया उनकी राम ने कमें भ्रष्टता व वेद हीनता का शाप दिया वे माटेल श्रनावला शाहाण कहे जाते हैं। लीकिक में कमें भ्रष्ट की जगह माटेला श्रपश्रंश हुआ है ये लीग यद्यापि कृपीकर्म तथा कन्या का विश्वय करते हैं। कदाचित् ऐसे ही हों १ परन्तु हमें तो ये "अनाविल , शुद्ध शब्द का श्रपश्रंश रूप श्रनावल हुना जान पड़ता है जिस का श्रर्थ हलायुध कोप में निर्मल के ह अर्थान् वे शहरण जो अपने कर्म धर्म में तरपर थे के "श्रनाविल ,

कहाते रे प्रनावल कहाने लग गर्व उपराक्त देव पृश्व वार्ते हमें सी प्राह्म नहीं हैं।

(२६) श्रम्य ब्रह्मस्तित्रिय-यह जाति दिल्या प्रान्तस्य नासिक पूना श्रादि जिलों में विशेषक्षय से है यह जाति श्रपने की 'बाइया मानती है परन्तु दूसरे लोग इन्हें चित्रय मानते हैं किसी किसी वि-द्वान की यह सम्मति है कि इन के पूर्वजों ने युद्ध में बढ़ी बीरता दिखलायी, श्री श्रतएव ये. बाइया से चित्रय कहाने लगगये। विद्वानों का ऐसा मत है कि बद्धानिय वंश राजा जयसैन से चला वर्था वैवस्वत मनु से भी चला श्रतएव इनके 'नामके पहिले श्रन्य शब्द श्रीर जोड़ाजाकर ये श्रन्य ब्रह्मचित्रय फहाये श्रतएव इनका निर्णय होने पर हम विशेष रूप से श्रपने शन्य में श्रनेकों प्रमाणों सहित विवर्ण लिखेंगे।

- (२७) स्मम्बष्ट- यह एक दिन्हु जाति है युक्तप्रदेश व वंगाल ध्रादि सर्वत्र ही यह जाति है यह कायस्य जाति का भी एक सेद है। इस जाति की उत्पत्ति विषय एक विद्वान ने लिखा है कि ब्राह्मण व वैश्य की क्न्या के संस्था से जो सन्तान पैद हुंथी वह धान्यप्द कहायी किसी २ विद्वान ने धन्यप्टों का वर्धसंकर लिखा है कहीं ये लोग अपने को चित्रय मानते हैं कहीं ध्रपने का ब्राह्मण मानते हैं ध्रतप्द इन की उत्पत्ति ऐसी ही है या दूसरी ? तथा ये किस वर्ध में माने जाने चाहिय ये महत्त्व से निर्णय कराकर ही विस्तार पूर्वक संग्रह किया हुवा विदर्श अपने प्रन्थ में लिखेंगे।
- (२८) श्रम्बत्त द्राविड़ देशान्तर्गत तैमिल देश की यह एक जाति है जो वहां नाइयों की तरह हजामत बनाने का काम करती है वहां ग्रे नाई ही माने जाते हैं।
  - (२६) श्राम्बलवशी- यह एक मदरास प्रान्तर्गत ट्रावन्कीर राज्य बाह्यस पुजारियों की सामान्य श्रेणी का नाम है कोई २ विद्वान इन्हें नाम्बृरी जाति में से ही मानते हैं।

- (३०) श्रीभीत : चह बंगाल बिहार की जाति है। इन्हें किसी २ ने संत्रपूत्र जातियों में लिखें हैं इन के दी भेद हैं एक ती 'धर बैठ,, श्रीर दूसरा ''विश्राहुत,,। घर बैठ लीग छंपी करते हैं श्रीर विश्राहुत घरेलू नौकरियें करते हैं। ये दीनों भेद छापस में शादी व्यवहीर नहीं करते हैं। मैथिल झाझण इन दीनों के यहां पंडिताई करते हैं इन का जाति पंद उत्तम है इस जाति में विधा साधारण है खेती करने वाले घरपैठ कहीं २ धनाड्य भी देखे गंधे हैं इन्हें उत्तम करने का श्रीधकार है यह जाति वैश्य वर्ण में है।
- (३१) श्रम्मा कोदागां :—यह कुर्ग देश की नाझंग्र जिति का नाम है इन की दूसरा नाम किंदेरी नाझग्र भी है परन्तु थे खास किंसी वेद की नहीं मानते हैं अतएर्व ये नाझग्र केसे हैं यह जाति कुर्ग के देखियों पश्चिमी किनारों में रहती है ये कावेरी को माता के तुल्य पूजते हैं ये लोग दूसरे कुर्गी के साथ परस्पर विवाह सम्यन्य नहीं करते हैं ये लोग खान पान से शुद्ध हैं फंलाहारी हैं मास शराव से पृथा करते हैं शेष मन्य में लिखेंगे।
- (३२) अमेठियां : यह एक चित्रय वंशी जाति है परन्तुं लोगों ने इन के चित्रयत्व पर शंका प्रकट की है लखनऊ के जिल में अमेठी एक कसवा है अतएव वहां से निकास होने के कारण यह जाति अमेठिया कहायी। यह जाति विशेष कर लखनऊ, वारावंकी, रायवरेली, और गोरखपुर आदि जिलों में हैं, एक विद्वान ने इस जाति को चमरगीड़ राजपूतों में से लिखी है, कि ये विधवा राजपूत की की सम्तान हैं और इन के यहां चमारों की शंपी का पूजन होता है यह कहां तक ठीक है इस का निर्णय भी होना चाहिय क्योंकि उस विद्वान का कहना ऐसा है कि जब परशुरामजी पृथ्वी को निचित्रय कर रहे थे तब एक विधवा गंभवती गीड़ रजपूतिन डरकर किसी चमार के घर जा छिपी और सहां ही वसे का जन्म हुवा वह पुत्र चमरगीड़ कहाया क्योंकि यह

पंत्रा चमार से रचा किया गया था प्रतएव उस याद में इस चित्रिक्य जाति में चमार की रांपी का पूजन होता है।

परन्तु किसी २ विद्वान ने इस जाति की चीष्ठाम राजपूत मानी है सीर इन के चित्रयत्व विषयक तथा विद्व भी कई प्रमाम भिले हैं चन सब का निर्माय करके विशेष विवर्ण निज की सन्मति सिंदत प्रन्थ में लिखेंग, देखें यह जाति स्मपन चित्रयत्व विषयक क्या २ प्रमाण इस मेठल की जिखती है तथा २५१ प्रश्नों द्वारा निर्माय कराती है या नहीं ?।

(३३) स्त्रपर स्त्रस्वष्ट- यह जाति दिच्च प्रान्त में है ये लाग स्वपने की चित्रयवर्ण में मानते हैं। परन्तु हनकी उत्पत्ति विषय एक प्रसिद्ध विद्वान का लेख है कि बाप ब्राह्मण स्मीर मां चित्रयाखी के ज्याभिचार द्वारा पैदा हुयी सन्तान "स्वपरसम्बष्ट" कहाथी ये लोग सिर्चिवेवद का कुछ भाग पढ़ सकते हैं।

एक भंग्रेज श्रंपसर ने इस जाति की व्यास से भी नीच माना है भीर ६४ कुलोद्वारा जीविका करना वतलाया है शेप निर्णया-न्तर निज सम्मति सिंहत इस जाति का विवर्ण प्रन्य में होगा।

(38) श्रिभ्योगत- यह धिम + सागत के योग से प्रभ्यागत यना है जिसका अर्थ सामने साने वाला ऐसा होता है यह एक नीच अर्थी के साधुवों की जाति है प्रायः ऐसा देखने में साया है कि उच्च जितियों के यहां जब कोई मरंजाता है ती मृतक के १२ वें दिन "सिपंडी" होती है प्रथम मृतक का स्थान कीप पोतकर ठीक किया जाता है तत्पश्चात पंडित जी मृतक के पुत्रादि द्वारा पिंडदान व सापंडी किया कराते हुये उस भूमि में किच्चित हवन कराते हैं जिसे काटी देना कहते हैं तत्पश्चात नाक्षण भोजन के लिये जो सामान तथ्यार होता है उसको एक पत्तल में रखवाकर वह प्रापता, वृद्ध प्रापता वृद्ध प्रपतामहादि के पिंडों के अर्थण की जा-कर उस समय चलते फिरते किसी भी साधू सन्यासी आदि की जी ध्राचनक मिल्लाय उसे बुँगालात हैं धीर वहां ही मृतक भूमि

सिपिडी स्थान में उसे विठाकर उस पत्तल को उसे जिमाते हैं उसे जीमने वाले को ''ध्रभ्यागत' कहते हैं जो उत्तम श्रेणी के साधू सन्यासी फकीर होते हैं वे ती ऐसे निषिद्ध स्थान में निषिद्ध भोजन को नहीं प्रहण करते हैं परन्तु साधारण भुकड़ व नीच नाममात्रके साधू लोग वहां जीमजाते हैं वेही ध्रभ्यागत कहाते हैं।

(३५) श्रभीर जाह्मगा— यह लान्देश की बाह्मण जाति का भेद है ये लोग अपने की बाह्मण वतलाते हैं अभीर व आभीर एकही जाति है अतएव येही युक्तप्रदेश में अहीर कहाते हैं अतएव अहीर प्रायः चत्रिय वंश में माने जाते हैं इन अभीरों की मिश्राई च पायिडताई तथा पुरेहिताई आदि करने के कारण बाह्मण कोग अभीर बाह्मण कहाये।

एक दूसरे विद्वान की सन्मति ऐसी है कि इन आक्षयों की उत्पत्ति अहीर जाति से है अतएव अभीर आक्षय कहाते हैं। परन्तु हमें इस में सन्देह है अतएव सत्यासत्य का निर्धय करके ही जि. शेष विवर्ण प्रन्थ में लिखेंग देखें वे जाति मंडल को अपने उसत्व विवयक प्रमाण क्या भेजती हैं?

- (३६) स्प्रद्वित जीव ब्रह्म की एक मानने वाली सम्प्रदाय का नाम है (२) तथा वंगाल प्रान्तर्गत सन्तीपुर के वारेन्द्र ब्राह्मण जो चैतन्य स्वामी के शिष्य हैं वे खड़ैत कहाते हैं।
- (३७) श्रलखनामी :— यह एक जोगियों की जाति का नाम है इन को अलखगीर व अलखिया भी कहते हैं ये रीव सम्प्रदारों हैं मिस्टर क्रुक साहब ने अपनी तहकीकात में लिखा है कि इस मतका संस्थापक लालगिर नामक एक चमार या थे लोग भिचा मांग कर खाया करते हैं जब भिचा मांगने जाते हैं तब दरवाजे पर ही जोर के साथ चिल्ला कर " अलख, अलख, कहते हैं इस का अभिप्राय ऐसा है कि अ = नहीं, लख = देखना अर्थात् जिस को कोई देख नहीं सकता वह अलख उस ही को भजो मानो और

खस ही का ज्यान करो यह अलख शब्द संस्कृत शब्द अलस्य से बिगड़ कर अलख बन गया है इन का एसा नियम है कि इन के दरबाज पर भिचार्थ आते व अलख के कहते ही जो किसी ने इन्हें भिचा डाल दी ती ले जावेंगे अन्यया दूसरे द्वार पर चले जावेंगे, ये एक चीचदार जंबी टोपी सोड़ते हैं और कम्मल का लबादा पहिन् नते हैं ये लोग अन्य जोगियों से सन्तोषी होते हैं। शेप प्रन्थ में देखना।

- (३८) स्त्रवधूत : प्यष्ट एक शैव साम्प्रदायिक सन्यासियों की जाति है कहीं २ कोई कोई यत्र तन्न देखने में त्राते हैं दिख्या में यह जाति बहुत है इन का धम्मे शैव है ये विभूती धारण करते, कद्राच की माला पहिनते सौर गेरुवे कपड़े पहिन्ते हैं तथा इधर उधर सीर्थ यात्रा करते हुये भिचाद्वारा निर्वाह करते रहते हैं इनमें जो स्वध्व किये होती हैं वे स्वध्वानि कहती हैं ये खिये उपरोक्त साधनों को साधती हुयीं खियों को गुरुमन्त्र दे कर अपनी सम्प्रदाय में मिलाती रहती हैं।
  - (३६) श्रवस्थी: यह एक कान्यकुंड ज बाह्यतों में कुल का नाम है पूर्व काल में इस झुल के लोग राजाओं के यहां व्यवस्थापक सभा याने Legislative Council के सभासद हुवा करते थेडन्ह व्यवस्थी की पदवी मिली थी उस ही का अपश्रंश रूप "अवस्थी,, हो गया श्रेप अन्थ में।
  - (४०) श्रष्ट्रवंश: यह सारखत त्राह्यणों का एक भेद है एक पंडित ने अपने प्रत्य में ऐसा लिखा है कि विक्रम संवत १४६७ में अनाम नगर में एक बड़ा भारी भोज था उस भोज में जिस समुस्य को किसी कारण विशेष से अष्टवंश कहा गया था वेही लोग अपने को अष्ट वंश शब्द के स्थान में अपने को अष्टवंश प्रसिद्ध करते हैं। यह सारखत बाह्यणों का अष्टवंश समुदाय आगरा, महुरा, अलीगढ़, तथा राजपुताना प्रान्त में विशेष रूप से हैं

इन का विवर्ण प्रनथ में देंगे। तव तक निर्णय भी ही जायगा आर तहां ही निज सम्मति भी देंगे।

(४१) श्रष्ट सहस्त्र : यह दिन नामयों में स्मार्त त्रामयों का एक मुख्य भेद है यह जाति दिनतापोली तंजीर, धार्कट, तिन्नावेली भीर महुरा धादि कई निलों में विशेष रूप से पायी जाती है। ये लोग किनारी व तैलंगी दोनों भाषा बोलते हैं इस जाति में कुछ समुदाय तो शंकर स्वामी के शिष्य हैं श्रीर कुछ रामानुज धीर माधवाचार्य्य के शिष्य हैं परन्तु ये दोनों ही धर्म शास्त्रों की धान्नायों के पालन करने में बड़े पक्के हैं यहां तक मास मध से विल्कुल धूणा करने वाले हैं यह ही नहीं किन्तु स्पर्श मात्र से भी दोष मानने वाले हैं इन में शास्त्री व दीचित मी होते हैं धन्य द्रविण स्मातों की ध्रपेचा ये लोग बड़े सुन्दर व महुभासी होते हैं ये लोग बंगाल के शाक्तिकों की तरह. धपनी श्रांखों की भींहों पर चन्दन का था संदूर का एक गीला कार- चिन्ह लगाते हैं शेष प्रत्य में लिखेंगे।

(४२) श्रशूद्ध प्रतिग्रही :- वे ब्राह्मण जो शूद्रों के यहां भान्य या दान पुग्य प्रहण नहीं करते हैं।

( 8३ ) श्रहमदाबादी श्रीमाली -: अहमदाबाद के श्री मालियों का नाम श्रहमदाबादी श्रीमाली है यह श्रीमाली नाहाणों का एक उपमेद है श्रीमाली नाहाणों का निकास राज-पुताना प्रान्तर्गत मारवाड़ देशस्य श्रीमाल चेत्र से है जो श्रामु के ससीप है इस का दूसरा नाम भीनमाल भी है इस जाति में वेद विद्या की स्थिती महुत ही प्रशंसनीय है श्रवीत वेद पठन पाठन श्राचीन रीत्यानुसार चला जा रहा है ये लोग यहे कम्म कांडी होते हैं। श्रवएंच उच्च जातियों के श्रीतिरक्त सर्वीच नाहाणों तक के यहां कम्म कांड कराने के गीरव का श्रीविकारी इस ही जाति के लोग ही सकते हैं। इस जाति के स्वर्थ श्रीमानं प्रेड दन्न स्तराम रामा

C.I.E. तथा ज्ञातिनिषंध के प्रन्धकर्ता चे इनका विशेष विवर्ण इस प्रनम के चन्य भाग में " श्रीमाली ,, प्रकरण में मिलेगा !

( 88 ) श्रह्मन : प्यह युक्तप्रदेशीय भवधप्रदेशान्तगत जित्रय जाति का एक भेद है यह नाम भ्राह जिसका श्र्य सप, नाग भीर वन का अर्थ समुदाय श्र्यांत नाग वंसी चित्रयों का जो समुदाय है वह श्राह्यंस कहाते श्राह्यंन कहाया आरे श्रह्यंन से विगढ़ भाषा का प्रचित्रत शब्द श्रह्यंन हो गया ये लाग अपने को प्रसिद्ध स्प्यंतंस में वतताते हैं और कुछ हमें प्रमाण भी मिलें हैं पर विरुद्ध सम्मित्रयें व विरुद्ध प्रमाणों की भी कमी नहीं है अतएव इस जाति के विषय निर्णय करके ही पूर्ण विवर्ण जो संप्रह हवा है उसे समंखंडी प्रन्य हिन्दू जाति वर्ण-व्यवस्था फल्पद्रुम में लिखेंग देखें यह जाति जो चित्रय वनती ह तौ हमारे २५१ प्रश्नों के क्या २ उत्तर तथा अपनी जाति की उद्यता विषय क्या २ प्रमाण में इत को भेजती है।

(४५) श्रहर :- यह एक युक्तप्देश की जाति है इनके ८७६
भेदों का पता हमने लगाकर विवर्ध संग्रह किया है लोगों ने इस
जाति को गोपवंश में से धतलायी है किन्हीं विद्वानों का ऐसा मत
है कि यह जाति श्रहेरिया जाति से बनी है श्रीर श्रहेरिया जातिका
काम विद्धियें मारकर निर्वाह करना है यह जाति रुहेलखंड में
विशेष है ये लोग अपने को चत्रिय वर्ध में मानते हैं परन्तु सर्वसाधारण इसके बहुत ही विरुद्ध हैं, ये अपने को श्रहोरों से उस
मानत हैं परन्तु श्रहीर अपने को इनसे उब मानते हैं ऐसा इन दोनों
का परस्पर का विवाद है इनमें मिन्छत्रों का खान पान है इस
जाति में श्रीर भी कई बातें सन्देह जनक हैं उनपर विचार होना श्रावश्यक है व धिन्यवस्था कमीशन निर्धारित २५१ प्रश्नों के उत्तर
तथा मंडल के जनरल नोटिस के श्रतुसार इस जाति ने न तो उत्तर
ही दिये श्रीर न श्रपनी उत्तमता विषयक कोई प्रमाण ही भेजे ।

किसी २ विद्रान की यह सम्मिन है कि यह जावि अहीरों में से निकली है जोर किसी का कहना है कि यहीरे व छहर एकहीं जावि है देखें अब भी यह जावि अपने विषय गहल को कुछ कि खवी है या नहीं ? मनुष्यगणना में भी यह जावि चित्रय नहीं कि खी गयी है। किसी २ विद्वान ने इस जावि की शूद्रवर्ण में बदलाया है पर ये अपने की शहीरों से उत्तम य चित्रयंश में मानवे हैं इते सब में सत्य क्या है इस का विश्वर्ण निर्णय करके ही हम ज्ञावि वर्णव्यवस्था करपट्टम नामक मन्य में शिखेंगे हों दिन्दू जावि वर्णव्यवस्था करपट्टम नामक मन्य में शिखेंगे हों हों

(४६) श्रहिनकः :-यह उत्तम प्रशी के कृतीन मरहाटों की जाति का एक भेद है तयामरहटों का कृतनाम ''श्रहिनक्' कहाता है मरहटों के ७ कृतों में से यह एक कृत है इस का विवर्ध मरहटा जाति के श्रन्तगैव मन्य में लियेंगे।

(89) श्रहिवासी: -यह जानि मगुराय बदायुं तथा परेली के ज़िले में विशेष रूप से है यह धिहवासी नाम दो शब्दों के योग से बना है श्रिह श्रार वामी, श्रिह का श्रध नाग तथा वासी का श्रथ यसने वाली, याने नाम के आश्रय यसने वाली जो जादि है वह धिहवासी कहायी कोई २ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये पिहले धिहवेंशी कहाते थे दूमरा नाम इन का नागवंशी भी था, इस ही धाहिवंशी शब्द का विगड़ा हुवा रूप श्रहितासी कहां-या धातपव ये लोग अपने की नागवंशी चित्रय कहते हैं परन्तु सर्व साधारण की सम्मित इम के विष्णीत है, इन का घनदा जमी। दारी व छपी करना है।

ऐसा भी क्षेत्र मिला है कि यह जाति साभीर अपि की, सन्तान है इन ग्रहात्मा का आश्रम वृत्दावन के कालीमर्दान घाट के पास मुनरख नामके स्थान में था परन्तु, जब सै।भरि अपि बन को गये तब आश्रम की रचार्थ सपैराज को छोड़ गये थे, तिस स उस मुनरख का नाम शहिवास हुवा तिस ही से ये, अदिवासी कहाये। यहां स्थानाऽभाव से बहुत ही सूचम लिखा है परन्तु इफ्रोक विवर्णों की सत्यता का निर्णय करके ही उचित उपवस्था अन्य में लिखेंगे। देखें ये जाति भी अपने विषय मंडल का क्या सूचना देती है ?।

(१८) ऋहीर :- यह एक प्रसिद्ध हिन्दू जावियों में से है र्शस्कत में इस की आभीर फंहते हैं, इस ग्रहीर शब्द के विषय भिन्न १ सम्मितियें हैं, एक विद्वान कहते हैं कि महि, का अर्थ, पृथिवी भीर हैर का भाषे स्वामी है भाषीत् जी पृथिवी के स्वामी थें ने महीर कहाते रे भाषा में भ्रहीर कहाते लगगये। एक दूसरे विद्वान का कहना है कि अभीर व आभीर से संस्कृत में, अहीर शब्द के समभाव वाचक शब्द हैं, एक तिसरे विद्वान ने इस जाति की ष्ट्रति जाहाय पुरुष व भन्वष्ट कृत्या हारा लिखी है, एक चौथ विद्वान इस जाति को संकरवर्ण में बतलाते हैं, एक पांचवें विद्वान इस जाित की शूद्र वर्ध में भी जिलते हैं एक छुठा विद्वान इस ज्ञांति की वैश्य वर्ष में लिखते हैं, एक शास्त्रीय व्यवस्था द्वारा देसे जाति को ब्राह्मण वर्ण में किसी विद्वान ने लिखा है, एक अर्म्ब कर्ता ने इस जाति की मेहा शूद्र भी लिखा है, ऐसी दी सब तरह के अनेकों प्रमाण एकत्रितं किये हैं इस जाति के धुर्खियायों, से द्रमारा पत्र व्यवहार हुवा जिन्हीं ने अपनी जाति विषय में चात्रिन अन्त विषयक प्रमास भेजने की हमें लिखा परन्तुं केवल दम्पट्टी की वार्त रही, बड़े २ उद्योग करने पर भी कहीं से कोई प्रमाण इस जाति की अर्थे से नहीं अधि, खर ! ~ 12 mm 15

यह जाति अपने को यादन वंशी चित्रय मान्ती हैं जगह रें मही र समार्थे करती है, आर्थ्यसमाजियों की लटक से कहीं र कोई र यहोपनीत पहिने भी देखे गये हैं, हिन्दू समुदाय इस जाति— के चित्रयत के विरुद्ध है पर्न्तु कहीं दे छुळ समुदाय इनके: जित्रत के प्रच में भी है, इन के भेद उपभेदों पर विचार करने से इस जाति में कई वंश चित्रयों के हैं जो अहीर ही कहा रहे हैं ने तो अहीर मात्र सत्रिय है। हैं और न शुद्र ही हैं, परन्तु जैसा आया हिन्दू समुदाय इस जाति के तिरुद्ध भाव रखती है वैसी तो यह जाति किसी भी दरह से नहीं है।

प्राचीन राजवंशाविलयों से मिलान करने से तथा क्रोनकी विद्वानों के लेखें। पर ध्यान देने से प्रमाणित होता है कि इस जाति में कुछ समुदाय नन्देवशी तथा यहुवंशी हैं और १६ कीटि यादवों में इस जाति समुदाय के भी कुछ भेदे थें। आधाविष सन् १८५७ तक रिवाड़ी में श्रीमान स्वर्गधासी राजा तुलाराम जी का राज्य था तत्यात्र रावसाहिब युधिप्टर जी तथा वर्षमान में राक्साहिब महाबारिसह जी यादवें मीजूद हैं इन के राज्यक्ता का परिस्त विदेश हर्ष से समुख्यकी प्रन्थ में देंगे।

इस जाति के विरुद्ध जहां कुछ सम्मतिये हैं तहां पूर्व में मीं धर्मकों प्रमाधों का समन्न हुवा है इस जाति के १७६७ भदों का स्मान लगा कर बहुत सूचम विवर्ध भी ६५ पत्रों में लिखा है प्रतएव विरुद्ध द समर्थन दोनों पत्रों का मण्डल में रख कर निर्धय होने पर ही हम अपनी निजयम्मति सहित इसजाति का विवर्ध अपने समस्वेदी प्रथ में लिखेंग । इस जाति ने वर्धान्यवर्धा कमीशीन के २५१ प्रश्नों हारा अन्वेष्ण अभी तक नहीं कराया है ।

( ४६ ) खहरिया :- यह एक हिन्दूजाति है महेर नाम है " शिकार ,, का और जी शिकार द्वारा ही निर्वाह करे व निर्देशी जाति सहिरिया कहायी ऐसी एक विद्वान की सम्मति हैं।

दूसरा विद्वान ने इस जाति की बहीरिया से विगड़ कर बहे-रिया करताया है अर्थात् ये जाति बहीर जाति की माई बन्धु है और इन्हीं में से निकर्ता है।

ये लोग अपने की राजपूतवंश में से बतलाते हैं परन्तु सर्व-साधारण की सम्मति इसके विलक्षण ही विरुद्ध हैं यह जाति अलीगड़ के जिले में बहुत है अतएव इन्हें २५१ प्रश्नी के उत्तर मर्थीव्यवस्था क्रमीशन की देने चाहिये किसी २ विद्वान की यह भी सम्मति है कि यह जाति कहीं पर जानवरों को मारफर खाती है, कहीं पर खेती व मज़दूरी द्वारा निर्वाह करती है, कहीं पर पिचरों को मारफर व चिढ़ियानों को पकड़ तथा हैचकर जीविका करती है, कहीं कहीं पर यह युद्ध अगुद्ध सबही तरह के जानवरों को मारफर खा जाती है और कहीं पर टोकरियें बनाकर गुज़रा करती है।

्र प्रतएव इस में संत्याऽसत्य क्या है इसका निर्शय होने पर स २५१ प्रश्नों के बत्तर प्राप्त होने पर ही हम प्रपनी सम्मति प्रक-ट करेंगे विशेष विवर्ण प्रनथ में सित्तगा।

(५०) श्रकिसाला :- यह महिसार राज्य की एक सुनार जाति का भेद है इस का दूसरा नाम अगसाला भी है इसका विवर्ध " अगसाला " के साथ मिलेगा।

(५१) असे यंश :— यह एक युक्तप्रदेशीय हपीक्षर्स करने वाली हिन्दुजाति है विशेषहप से अवध में पायी जाती है परन्तु युक्तप्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी भाग भी इस जाति से खाली नहीं हैं। इस्टूब्ट्टिक इस जाति को उत्पत्तिविषय खोज करने से सिन्न र लेख उत्पत्ति के साथार पर मिस्टर कक साहब ने अपने अन्य के पृष्ठ प्रशासित पर में ऐसा लिखा है कि तिलोक चन्द भाट कुल की आदि पुरुप था जी सुर्योपासक था क्योंकि अके नामसूर्य का है अतुपत्ति सुर्योपासक विलोक चन्द का समुदाय "अकेवन्स, कहाया फिर वे ही अकेवियोग कहाने लगे और महाभाष्य के पारिभाषिक सून "अदिसान्ना खाधकन वैय्याकरखा: पुनेत्सव मन्यन्ते" के प्रमुसार "बन्स" का खोज होना के बन्त के कहाने ह अरख कहाने लगा गये अतप्त ये लागे कि जाति है याने चन्निय हैं पर साधारण जनसमुदाय इनके चिन्न र पर बढ़ी भारा धापीस करती है।

इस जाति के अंगुर्तों ने सन्दीला श्रीर मिलिहांगद बसाया घा श्रीर सन १४०८ ईसवी के लगभग इस जाति के चहुंश्रीर खूब दीर दीरे ये तथा ये ही उस समय के राजाधिराज ये जि— सका विस्तारप्रक विवर्ण तथा इस जाति के २० मेदों का दूरा २ दिवर्ण हम अपने अन्य में देंगे इस जाति की विशप बस्ती बांदा हदीई तथा सीतापुर में हैं हमने बहुत चाहा कि इस जाति के यहां से २५१ प्रश्नों के उत्तर आजाते व हमारे जनरल नीटिस के अनु-सार कुछ प्रमाण आते वो और भी उत्तम होता क्योंकि एक विद्वान ने अपने कीए में लिखा है कि:—"

इस्वाकु कुलोद्भव शाक्यवंशीययुद्धः

याचीत् ये इनकाकुवंश के धान्तर्गत शाक्यवंशी चित्रिय हैं। यह ''मकेंपेश,, शब्द अर्केषन्यु का अपभ्रंश रूप है, शेप विवर्ण सप्तवगढी प्रन्य में देंगे।

(५२) छ्ररोइन :- ये पंजाब प्रान्त की खेती करनेवाणी जा तियों में स एक है पंजाब की मनुष्यगणना रिपेटि में इन्हें छेपीं करने वालों की सूची में लिखा है परन्तु असल में तो ये लीग, बाग वगीचे में माली पने का काम करने वाली जाति है अतएव इनका प्रद युक्तप्रदेश की कोली व काछी तथा कोइरी के समान हो सकता है श्रीर कार्ला तथा कोरी व काछी चित्रयंत्रा से कुछ नजदीकी सन्वन्ध रखते हैं अतएव यह जाति भी चित्रयंत्र के योग्य है परन्तु इस जाति का बहुत कुछ समुदाय मुसंलमानी राज्य के समय इसलामी धर्म स्वीकार कर चुका है अतएव यह चित्रयं सनेतान भाज गोभचक बनगयी इसकी शुद्धी देखें कीन माई का लाल मां रतमाता का सुपूत करता है ? इनकी आवादी पंजाब में स लाख से भी छिथक है इस जाति की विद्यारिक्षती बहुत ही कम है दिशाप विवर्ध प्रन्य में लिखेंगे।

(५३) श्रारवंत्त वकालु :- यह कर्णाटक देश के बाह्यकों का नाम है साधवारार्थ्य के शिष्यव गों का एक सम्प्रदाय का नाम है। (५८) अरवेल :-यह तेलग देश के बाझणों का भेद है स्मात जाम्मणों की सम्प्रदाय में नियोगी नासणों का एक अपभेद हैं इनका दिनकी अन्य भाग में तेलग नासणों के साथ लिखेंग । श्रेष

(५५) त्राराट्य :— इस का शब्दांध तो यह है कि " पूजरी योग्य ,, यह एक ज़ुदी जाति नहीं है क्योंकि साति बाहाओं का श्रीर धराट्य बाहाओं के परस्प विवाह सह्यन्त होते हैं यह तैलंग देश के बाहाओं की एक जाति है से लोग अपने को बाहाओं बतलाते हैं अरन्तु भट्टाबार्स्य जी ज़िखते हैं कि:—

The Aradhyas of Telegu Country profess to be Brahman's but are infact Semi-converted Linguits and are not regarded as good Brahmans.

ार िष्मरोड्य लोगे अपने को लाह्योंण चेतलति हैं, परनेतु असल में मे मर्बेस्टिइड्स लिगायत हैं और (रहस ही से ), उत्तम लोहायों नहीं -माने जाते हैं। के एक्सर कार कार के को को किस्टी

ा परन्तु ज्वेकि हैन का बाचार क्रियार शुद्ध है ये ब्रह्म गायत्री भारण करते हैं अत्रप्वेच उत्तम ब्रह्मण माने नाने चाहिये तो कोई हानि नहीं है शेष प्रन्य में 1 किएक के किएक

(५६) अरोड़ा : यह खत्रियों की जाति का एक सेद है इत को काई रोड़ा व अरोड़ा तथा अरूट बंशी भी कहते हैं, परन्तु ख़-त्रियों में जो अपने की मुख्य खत्री सानते हैं वे इत का खत्री क्षा से कुछ सम्बन्ध नहीं बतलाते हैं, इसही के आधारनुसार एक अन्य विद्यान ने भी ऐसा लिख मारा, है यहां तक कि इन्हें खत्रियों में Bastard Caste. हरामज़ादों से मिले जुले से लिख दिया है कुछ हो इन के भेद शहरों के नाम से हैं जैसे लाहोरी, मुखानी, आदि २ किर भी इनके दो भेद मुख्य हैं उत्तराधे तथा दिखनाधे जिस में सी उत्तरीका के ७० सेदी की तथा दिखनाधों के ६० भेदी की पता लगाया है इस जाति के विरुद्ध जी उपरोक्त वाते खित्रयों ने लिखी व वर्तलायी हैं वे कहा तक सच हैं इस का निर्धाय करके विस्तार पूर्वक प्रन्थ में लिखेंगे देखें ये जाति वर्षा व्यवस्था कमीशन कर्भ १ प्रश्नों के द्वारा अन्वेषण कराती है या नहीं ? और उपरोक्त Bastard हरामजादे शब्द के विषय क्या क्या प्रमाण युक्त समाश्रान मंइल के निर्धायार्थ भेजती है ?

(५७) स्त्रन्तर्वेदी ब्राह्मण :- यह एक ब्राह्मण जाति का: समुदाय है इसं समुदाय के त्राह्मय प्रायः योड़े हैं इन की उत्पत्ति शही। से है अर्थात् जब महादेव पार्वती जी का, विवाह था तव ब्रह्मा जी पार्वती जी की सुन्दरता पर मीहित ही गये थे और येन केन जनार से पानती जी के सुख की देखना चाहा भन्त में विवाह. भड़ेंप में हवन के समय पार्वती जी के मुख का देख सकता निश्चय किया और उस समय उन्हों ने इवन में बढ़ा धूवा किया तिस से सहादेव जी व पावती जी ने अपने नेत्र बंद कर लिये तब बहा। जी महादेव जी की नेत्र बंद देखे कर पावती जी का मुख उघाड़ कर देख लिया परन्तु उस जन्द्रवत् मुख को देखते ही नहा का विथे स्वलित हो गर्या इस से महा बहुत शम्मीये परन्तु । महादेव जी अपने सीग जल से जान नाय तब महादेव जी ते महा। जी से पुछा यह, क्या हुआ ? तव नह्या जी लिज़ित हो कर जैसा का तैसा सत्य २ कह सुनाया इस से महादेव जी प्रसन्न हो कर नद्या जी की वर दिया कि तुम ने सत्य बोला है अतएव जितने मृतिका के करा तुन्हारे वीर्य्य से भीजे हैं, वे सब ऋषि हो जाय तदनुसार क्ष

श्रष्टाशीति सहस्राणि शतमेकमृतः परम् । श्रष्टाविशत्त्रयेवात्र बालखिल्या मुनीश्वराः। १२३। बालुकाभ्यः समुत्पन्ना बालखिल्याः श्रयोत्तिजाः। श्रष्टीत् वालुका से पैदाहुपे ८५१२८ ऋषि स्रयोति सन्वत्थ

ह्यारा वाल ज़िल्य कहाये।

se नोट: यह पुरायों की कथा है सत्याऽसत्य की भगवान जाने।

इन्हीं बालियन्य घटासी एजार ऋषियां में से ६०००० बालियन्य सी सूर्यलोक की चन्ने गय घार।

तेषांपञ्चशतान्येव ४६५ पञ्चन्यूनानिवेद्विजाः। गंगा यसुनयोमध्ये तेपुस्ते परमंतपः । ६२॥

(पांच कम पांच सी) ४६५ ब्राह्मण गंगा यमुना के मध्य के देश में वर्ष करने चले गय वे ही अन्तर्वेदी बाह्मण कहाय क्यों कि गंगा यमुना के बीच के देश की ही अन्तर्वेद कहत हैं ब्राह्मण जा-ति में इस जाति का पद उच है अत्तर्व उस में रहने वाले अंतर्वेदी उच हैं। इस जाति से २५१ प्रश्ते के उत्तर आने की हड़ आशा है अतर्वेद इस जाति के गोबादि का सम्पूर्ण विवर्ण हम अपने सत्त खंडी प्रन्य में देंगे। यहां तो बहुने सूच्म रूप से लिखा है।

(५८) अनुन्त पंथी : यह एक पोन्धिक जाति है पंध के कारण से यह जाम पढ़ा है यह एक नैश्निक सम्प्रदाय का पंथ है इस पंथ के जोग रायबरेली व सीतापुर के जिले में विशेष रूप से हैं सन् १८-१ में इन की संख्या केवल १७० थी ये लीग मनन्त भगवान के जगसक हैं आज कल इनका विशेष प्रचार नहीं है बैरतव धर्म के अनुसार सब कोई इन में सन्मलित हो सकते हैं। युक्त प्रदेश में इस पंथ के मनुष्य इक्के दुक्के कहीं २ हैं। शेष मन्य में देखना।

(४६) असीप :- यह एक दाहिमा ब्राह्मण जाति का भेद है यह जाति मारवाड़ में पायी जाती सुनी गयी है परन्तु ये लोग बहुत कम है इन गिने कही र पीय जाते हैं कराचित यह दधीच ब्राह्मण समुदाय का यह एक भेद हैं।

(६०) आकाशामुखी ने यह एक हिन्दूजाति है युक्तबदेश में इसका विशेष प्रसार नहीं है ये जाग शैव सम्प्रदायी हैं धार्मिक सिद्धान्त वें मत्र के कार्य से गादे यह जाति मीनी जाग सी कोई

कर्महिमांहि घीन अरुउंचा। उंचहु उंच नीच सो नीचा।। भुळि भांति लखे कर्मकहानी।मान महातम भरम निसानी ऐसे भांति सो कर्म छुडावे। कर्म जालसों जीव बचावे॥ कर्म जालके बासी जीयरा । कर्म मिटै तो धर्म घनेरा ॥ थर्म साधिको बहु विस्तारा । धर्म रहट जीवन बहु मारा॥ धर्म अंग बहु योग कमावै । थिति पावै सामीप रहावै ॥ तीरथ वत सेवा बहु लावे। ऋदि सिद्धि करामात मनावै॥ संयम नियम प्राण आकर्षण। योग घारणा हठ आकर्षण॥ अनबनि चाल अनेक प्रकारा ।धर्म जालको जो अधिकारा आषु नसे पुनि और नसावै। नाटक चाटक विद्या लावै॥ युरुष राम सबहीं है नारी। ऐसी कहै रहै कहि भारी।। ग्रुप्त कहानी हरिकी कहई। प्रत्यक्ष साधुग्रुरुमतनअचरई॥ तेहिको पारख निज्के जाने। तेहि सेवकसों प्रीति जोटाने ठान प्रीति ताहि सम होई। सखीसैनलखि सखी समोई॥ सैन बैन एकांत करि पाने। कसर देखाय सुमति प्रगटाने॥ जबते जाइ कसर ठहराई। छोडे तुरित न नेरे जाई।। तब पारख निज मत प्रगटावै। ताको रूप प्रत्यक्ष लखावै॥ ळखें रूप रूपसो होई। ठहर रहें आपन पद जोई। ळखे सुलक्षण आदि कहानी। जाते जीव होय निज्ञखानी हे शिष्य घर्मजालको माऊ ।कहेरं जथा उपदेश प्रभाऊ।। येहूते अति ज्ञाने प्रचंडा।तेहु सुनहुशिष्यप्रगटब्रह्मंडा२२७ दोहा-धर्म त्या ग बहु जीयरा, ज्ञानी स्वयं प्रकास ॥ ज्ञान मते मत प्रगट है, ब्रह्मास्यि पे बास ॥३२८ ॥

## उपनीयेतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः । सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचन्नते ॥

मन् प्रा०२ प्रसी० १४०

श्रधं : जो नाहास शिष्य को उपनयन संस्कार कराके यह विधि से श्रम् ने वेदान्तिविधि से जो वेद की पढ़ाता है वह श्राचाः श्रें कहाता है। यह का करने नाला भी श्राचार्य्य कहाता है, संस्कृत की एक परीचा का नाम भी श्राचार्य्य कहाता है, संस्कृत की एक परीचा का नाम भी श्राचार्य्य कहाता है, सम्क्राचार्य्य कहाते हैं, कमकाण्ड का अधिष्ठाता भी श्राचार्य्य कहाता है, श्राजकल काशी में श्राचार्य्य परीचा भी पास होनी है श्रत-एव जो श्राचार्य्य परीचा श्रास कर लेता है वह भी श्राचार्य कहाते लगता है। पूर्वकाल में यह पद केवल नाह्यसर्थ की मिलत श्रा साजकल वो धुनहा जुलाहा कोई भी श्राचार्य्य न सकता है परन्तु सन्च श्राचार्य्य प्रातः स्मर्थाय महिष् होसाचार्य्य जी ही हुए हैं।

श्राचार्थ्य शब्द का श्रिलिंग भाचार्थ्या है इस का पर्याय नाजी शब्द मन्त्रवंगाल्याकत्री है अर्थात् वेद शास्त्राध्यापनकर्त्री ऐसा भी प्रश्न होता है याने वह स्त्री जो यहीपवीत कराके कन्या को यहीविधि से व वेद्रान्त विधि से जो वेद व शास्त्र पढ़ावे वह आजार्थी कहाती है। जिनका यह कथन है कि श्रिशों को वेद पढ़ाते व यहीपतीत का अधिकार नहीं है उन्हें यहा लह्य करना साहिये शेप सार्वें प्रत्य में लिखेंगे।

(६३) ह्यान्तारलू : व्यक्तिण प्रान्त मं श्रीवेशनव बाह्यगों का एक कुछ नाम है ये जैलगी भाषा का एक शब्द है ब्राचार्ट्य शब्द का बहु नचन श्राचार्ल है यह श्राचार्ट्य शब्द का अपभूशा रूप है श्राचार्ल और वार्ल एक ही से हैं इस जाति के शिरोम्स भिरुद रंग चार्ल है दिवान माईसोर, तथा मिर्टर श्रानन्दा नार्ल मुद्रांस हाईकोर्ट के प्रासिद श्रुवोकेट थे, शेष विवर्ध व

(६४) श्राचारी:-यह रामानन्द खामी के सम्प्रदाय की। एक भेद है यथा:----

१ आचारीं ्रंक रहा, जन्म के वैरागींकी,

२ सन्यासी कर्माकर हा स्टब्स् छ स्वाकी -

इन उपरोक्त चार भेदों में से आचारी एक पहिला भेद है यह रामानन्द स्वामी के शिष्यों का एक मेद है आचारी लोग नाहां ही की करते हैं परन्तु सन्यासी यरागी श्रीर खाकी में कोई भी जाति का मनुष्य होसकता है श्रीर ये लोग प्रपने शिष्य भी नाहां थीं। ही की करते हैं परन्तु सन्यासी यरागी श्रीर खाकी में कोई भी जाति को मनुष्य होसकता है श्राचारी श्रीर खाकी वेरागी सन्यासी श्रीटिकों के वर्जी में एक यहा भेद रक्खा गया है याने श्रीचारी लोग सदैव कना व रेशमी बख तथा पीताम्बर पहिने रहते हैं परन्तु श्रन्य उपरोक्त तीनों की पीताम्बर श्रीद पहिने की श्रीधिकार नहीं है साचारी लोग प्रायः यह ही श्रीद पहिने की श्रीधिकार नहीं है साचारी लोग प्रायः यह ही श्रीचार विचार छूते छोत के साथ रहते हैं श्रीर श्रपने ही हाथ का भोजन करते हैं हरेक किसी उचम गतुण्य के साथ भी स्पर्ध नहीं करना चाहते हैं श्रीर यदि स्पर्ध हो आप तो सबस संगन करते हैं यह मत व सम्प्रदायिक जाति कहीं जा सकती है।

राजपूताना प्रान्तस्य जयपुर राज्य में श्राचारी एक नीच श्रेणी के वार्ताणों की जाति भी है जी मृतकों के बखादि शमसान में लेते हैं दूसरे शब्दों में वे महाबाहाण व कट्या कहे जा सकते हैं। शेप विवर्ण प्रस्थ में लिखेंगे उपरोक्त श्राचारियों में के केंद्र महाश्रय श्रपनी विवर्ण कुछ उत्तम रखते हों तो गढत की शीध लिख में ज उसपर मंडल विचार करेगा।

(६४) श्रीभीरगाड़; यह गोड़ बाह्यसंग्रदाय में से गोड़ों का एक मेद है इसका विवर्ष एक विद्वान ने ऐसा लिखा है कि जिन गोड़ बाह्यों के यहां श्राभीर व श्रहीर जीति की श्रेजमान शृति यी वे श्रभीर गोड़ कहाये कुछ विवर्ष हुन का सामीर बाह्य थ से मिलता जुलता सा भी फिसी ने लिखा है राजपुताना व युक्त प्रदेश में तो कोई भी उच्चतम कोटि के बाह्यण कहार जाति के यहां अन्य द्विजों की तरह से सब तरह का कर्मकाण्ड करते कराते हैं और उन के जाति पद में तनिकसा भी भदाऽभाव नहीं मोना जाता है कदानित खान्देश की दशा कुछ सन्देहजनक होगा अतएव मेडल के विद्वानों के परामशे के पश्चान ही विशेष विवर्ण पन्ध में लिखेंगे।

(६६) छापा पंथी :- यह एक वैश्नव संम्प्रदाय के अन्त-रेति पन्थ का नाम है इस के चलाने वाल एक मुझादास की सुनार य जो खंडी के जिल के मुंडना गांव में रहते थे जो कि एक अद्भुत शक्त रखन वाले थे इस कारण से साधारण जन समुदाय उन का शिष्य हो गया और पंथ विशेष रूप से फैलने लगा यह पंथ अनुमान संस्थत १८३० के लग भग का है युक्तप्रदेश में इन की आवादी करीव ८००० में उंधी की है यदि इस सम्प्रदाय में किसी के पास मुन्नादास जो की फीटी हो तो मंडल की भेजदे ताकि वह मन्य में इस पंथ के विशेष विवर्ण के साथ छोष दो जीवे। शेष प्रमुख में ।

(६७) आदमाखोर :-यह जाति इस देश में आज कल नहीं मिलती है इनका पेशा मुख्य का मांस खाना है से लोग पीयू, बुखारा, और समरकंद और असभ्य देशों में पाये जाते हैं। शेष इन्य में लिखेंगे !

(६ म) श्रादि गौड़ ब्राह्मणा न्यहं गौड़ ब्राह्मण समुदायं कं मुख्य मुख्य ३२ भेदों में स एक भेद है हमें ने बत्तीस तरह के गोड़ों का पता लगा कर विवधा संबद्ध किया है गोड़ों के १४४४ भेद जो माने जाते हैं वे उपभेद हैं उन का भी पता व विवधा एक- ज़िल किया है इन सब बातों का विवधी हिन्दू जाति वर्धा व्यवस्था कुल्पुड्म नामक हमार समसंडी प्रनम में लिखेंगे अतएव वहां ही जोड़ों को भिक्न विवधी मिलेंगा ।

जिस प्रकार गौड़ों के सुख्य भेद १ स्रादि गौड़ २ गुछ गौड़ं ३ सनाह्य गीड़ ४ श्री गीड़ ५ श्री श्री गौड़ ६ गूजर गौड़ व गुजर गौड़ ७ टेप्पवारा गीड़ ८ फुसावी गाँड़ ६ चमर गोड़ १० हरियासा गौड़ ११ कितीनिया गौड़ १२ गुक्तवाल गौड़, १३ जुगाद गौड़, १४ किथिल गीड़ १५ धर्म गीड, १६ खंडलवाल गौड़, १७ डेरोल्या श्री गोड़ १८ सिद्ध गौड़ १६ सिखवाल गीड़ २० पारीस गौड़ २१ सा-रस्वत गीड़ २२ कान्यकुंडज गौड़ २३ गौड़ २४ उरकंलं गौड़ २५ मिथिल गीड़ २६ दाधीच गौड़ २० माझन गौड़ २८ मट गीड़ २६ वागड़ा गौड़ ३० फ़वल गौड़ ३१ श्रीका गौड़ ३२ श्रादि श्री गीड़।

## श्रादि शब्दोपाधिदत्ता ब्रह्मणातु स्वयंभुवा । वेदोपि दत्तस्तेनैवह्यादि गौड्स्तुतोमतः ॥ (जन्मेजय दिग्विजये )

अयोन् जिन गीड़ बाग्रणों को ब्रह्मा जी ने ख्रादि में वेद पढायी वे आदि गीड़ ब्राह्मग्र कहांच प्राचीन काल से आज तक स्वम-न्तपंश्वक तीर्थे जिस रामहद भी कहते हैं जो आज कल कुरुवन्न में विद्यमान है उस तीर्घ के तीर्घ पुरोहित व श्रमवाल वश्यों के महापृज्य आदि गीड़ ब्राह्मण ही चले आ रहें हैं इन का आदि नि-वास स्थान दिल्ली मंडलान्तर्गत कुरुंत्रत्र ही है अतएव दिल्ली मंडल के कुरुत्तत्र वासी आदि गीड़ जो आजकल करीव २ भारत के सम्पूर्ण प्रान्तों में चूंन गंय हैं उन का विवर्ण यहां स्थानाभाय से न लिंग्व कर विस्तृत रूप सं पूरा २ विवर्ण प्रयने उपराक्त मन्य में देंगे। तद्वां पं व नायृतात जी सुपरिन्टेन्डेन्ट मजमेर कोर्ट का फोटो देंगे (६६) आरयें: - इस हिन्दुस्थान देश का प्राचीनतम नाम ही छार्ग्यावर्त या इस देश के निवासी आदि से आर्थ कहते कहीते चले आये हैं क्योंकि आर्च्य नाम श्रेष्ठ, धर्मात्मा, महाकुल, कु-लीन, सन्त्रन और साधुवों के हैं अतएव इस देश वासी श्रष्टतम. माने जाकर श्रीरुर्व कहे जाने लीगे परन्तु जब मुसल्मानों का राज्य इस देश में श्राया उन्हों ने मुसल्मानी धर्म न स्वीकार करने वालें संस्पृती

इस देश वासिया की हिन्दू कहा जिस का अथ उत्तम नहीं होने से हम नहीं , लिखना चाहते की अत्यव जिस देश में हिन्दू रहे वह हिन्दुस्थान कहाया।

हिन्दुस्थान कहाया।
प्रन्तु आजकल ये दोनों ही शब्द प्रवृत्तित प्रणाली के अनु-कृत एक विशेष अर्थ के रखने व जत्ततान विल हैं अर्थात आज कल आर्थ वह कहाता है जो दो चार पैसा मासिक चन्दा आर्थ समाज को देकर परस्पर नेमस्त को निमित्त, मूर्श्वस्थः को भूरम्सा, अगिनहीत्र की अगनहीत्तर, सन्ध्या को सनिध्या, कहती हुआ अपने नाम के अन्त में बन्मी, शर्मी, व ग्रुप्त लगाकर बढ़े र आ-र्ध्यसमाजी प्रसिद्ध विद्वानी से नमस्ते करवाने वाला जो है वह भार्ट्य माना जाता है। दूसरे आजकल हिन्दू वह माना जाता है जो ब्रांख मीचकर लीक का फक़ीर, बुद्धि का शत्रु, गी, गधे, ब-करे, ऊर्ट, बीड़ें व मेनुष्यं की मारकर यह करने कराने का समीधन करने वाला, पुराण व स्मृतियों की वेदिवरुद्ध वातों का वेद के प्र-,तिकुल होने परत्भी पुंछ करने वाला, श्रीराम् श्री लच्मगा श्री महारानी सीताःतथा श्रीकृष्णः भगवान व मैया राधिका जी को न्ध्रपंने साम्हने नचाःनचा कर विपत्तियों को हिसाने वाला, देश सुधार खदशाऽभिमान खदशियता तथा खदेशानुराग का रास्क तरफु रखकर अपना ही पट मोटा करने वाला जो है वह पका हिन्दू मानाजाता है, इसही तरह जो श्रीराम कृष्ण को सर्पेट गाली दे ऋषिदयानन्द के लेख परही जो इड़ताल फेरें हिन्दुवी के जी दुखाने के लिये मृति पूजा व तीशीदि की निन्दा कर वह पका श्रीटर्य है अतएव आजकल आर्ट्य नाम एक विशेष अर्थ र-खता है इन आय्यों की वर्त्तमान संमुदाय का नाम है आय्येसमाज इस श्रीर्र्यसमार्ज से जो देश का भला हुआ है उसके लिय हिन्दू-सन्तान को ऋधिदयानन्द का कृतझ होना चाहिये परन्तु उनके चेलों द्वारा त्देश में भ्रष्टाचार का भी बहुत प्रचार बढ़ गया है कारण यह है कि श्राजकल आर्थसमाज में प्रांच तरह के आर्थ स्मितित हैं यथाः - ---

<sup>— ्</sup>श्रः सप्तर्खंडी मन्य में हिन्दू राज्द के साथ वड़े २ प्रमाग लिखे जावेंगे कि

महिला:-मार्थ्य समाज में घोड़ा सा समुदाय उन मार्थ्यों का है जो हिन्दुवों की विना सिर पैराकी बातों की देखकर आर्थ्यसमाज में क्रा भरती हुये हैं।

दूसरा सबसे वड़ा समुदाय श्राट्यसमाजे में उन श्राट्यों का है विनंकी उत्पत्ति श्रुवर्णीय तथा वर्धसंकर, लोमंज प्रतिलोमजाव अनुलोमन तथा हरामजादे आदि लिखी होने के कारण हिन्द जातियों में जो पैरों के नीचे कुचले जाकर पृथित दृष्टि हो। देखे जाते थे उन्हें भावसमाजों में मेत्रित्व, प्रधानत्व, पुस्तकाध्यत्त, कोपाध्यत्ते त्रंथी चनतरङ्ग सभा की प्रवंध कर्तृसभावों की सेम्बरी मिलगयी जि ससे भ्रोंचिसमाज के वहें २ उपदेष्टा विद्वान तथा भ्राचार्यों की नोटी उनके एक मात्र कटेंज में होगयी और बहे। श्राह्मण विद्वानों क़ो उनेक मुंह की छोर ताकना पड़ा, क्योंकि सम्मति का जों मान्य भार्य्यसमाज में कान्यतीथि जी; मनीपीजीं, महात्मा जी लाला जी; वेदभाष्यकार, आस्त्री जी तथा , अन्य : विद्वानी का है: वर्षी मान्य इन घसीटे, पत्तीते, भुन्ना, मुन्ना, वावूराम और कोच वान महाशय का भी है क्योंकि वे भी समाज के मेर्बर है ती ब्रे भी समाज के मेम्बर हैं विका हीर कपास, में राई, मात्र का भी भेद नहीं है की संक्रम के से बीसर मार हो कर र साम्बर कर संबंध वीसरा समुदाय आर्थ्यसंमान में भुकड़ मैक्यावी का है कि जी नीक री की खरिवर आर्ट्यतमाल में भरती होकर नमस्ते नमस्ते करके कोई पंडित नकाई द्वारेया प्रेंस सेतेज्य, कोई मेनेजर, कोई छाके, कोई सुपरिन्टडेन्ट कोई उपदेशकान्त ।कोईः प्रचारकान्त्रनैकेः ग्रीरान श्रीर जहां उन्हें दूसरी अच्छी सी नैकरी दूसरे डिपार्टमेंन्ट में मि-ही कि चट अध्यसमाज को दिलाक्जलि देकर चल्दिये। ((६)) चौथा समुदाय श्राय्यसमाज में खिया के जाहते वाले श्राय्यों का है जिन्हें हिन्दू समाज में खिय न मिलसकी व श्रायिक मूल्य पर मिलने लगी वे चट आर्थ्समाज में भरती होकर किसी भी अ-प्रायातेय की लड़की व विधवा रांड के साथ विवाह कर लिया और धानन्दमानने सुगे ।

पांचवा ममुदाय, उन लोगों का है जिन्हें धिन्दूसमाज ने मनुष्य हीं नहीं किन्तु कुत्त के बराबर भी नहीं समभा अर्थात परस्पर के ईच्ची हैंप तथा मिट्या जातिदम्स व हम ऊन, दूमरे सब नीज इन सावों को रखकर हिन्दुनों के अगुवाबाहाणों ने किसी को अपनी समता नहीं दियी और पृणा का प्रसार किया जिस का कारण, यह हुना कि प्रति वर्ष हिन्दुनों की संख्या घटती नाती है सन् १६११ की मनुख्य गणना से प्रमाणित हुना है कि सन् १६०१ सं १६११ तक के दस वर्ष में नालीस इक्षार हिन्दू मुसल्मान तथा एक लाख विस हजार हिन्दू ईसाई हो गये हैं। शेष हिन्दू जाति वर्ष ज्यवस्था कल्डम नामक साम्खंही मन्थ में आविसमाज का कहा चिट्ठा खोलेंगे.

(७०) स्त्रादिसूर: - ग्रे बंगाल प्रान्तीय प्राचीन महाराजावों का पद है जो मुसल्मानों के पूर्व वहां के राजाधिराज थे शेष प्रन्य में

(७१) स्त्रादित्य :- (१) यह सूर्य्य का नाम है (२) यंगाल प्रान्त में एक राही कायस्थीं की जाति का भेद है जी ७२ कुलों में से एक समभा जाता है इस जाति ने वंगाल में विद्या सम्यन्ध में बड़ी जन्नति कियी है इन की प्रतिष्टा सर्वसाधारण में प्रशंसनीय है। इस का विवर्ध कायस्थों के साथ मिलेगा तथा प्रन्थ में विशेष रूप से लिखने का उद्योग करेंगे देखें इस जाति समुदाय में से २५१ प्रश्नों के उत्तर मंडल की क्या स्थाते हैं।

1 . . . 7.

<sup>(92)</sup> श्रायर :-यह प्रविह देश के स्मार्त बाह्यणों की सम्प्र-दायान्तरीत वर्मा ,, बाह्यण जाति का कुलनाम है वहां वर्मा बाह्यणों के ४-भेद हैं।

र चोला देश विश्व १ सेवायर २ वर्मा देस १ जिल्हा

इन सब का भोजन व्यवहार तो एक है परन्तु विवाह सम्बन्ध सब का एक नहीं है भूतपूर्व सर मत्तुस्वामी आयरंजज मेहरास हाई कोर्ट भी तंजोर जिले के वमीदेस वृक्षिण से इन के देहान्त के प्रधात् मिस्टर सुबद्धन्य आयर मदरास हाईकोर्ट के बन नियत हुये।

कायर वंश के शिरोमिष सर मत्तस्वामी कायर एक योग्य जज ही नहीं ये घरन यह एक देश के वह भारी शुभीयन्तक भी ये काप का जब स्वर्गवास हुवा तब शोक जनक सभा में चीफ जिस्टिस साहब ने जो छुछ कहा या वह सब विवर्ण मासिक पत्र-द्वारा प्रकाशित होने वाले समुख्यहा प्रन्य में छुपेगा ।

(७३) आयंगर : - दिच ए में श्री वेशनय आहार्यों का 'सरनेम, भाषगर है इस जाति की विद्या स्थिती नहुत ही प्रशंसनीय है इस जाति के शिरोमिश मिस्टर भश्याम आयंगर अडवेंकिट मेडरींस इहिकोर्ट हैं। शेष प्रन्थ में जिलेंगे।

(७४) श्रासिया: — यह एक चित्रय जाति का भेद बताया गया है यह जाति राजपूतान। में निशेष रूप से है वे जोग अपने को सदिये राजपूत बताते हैं इन के भादि पुरुष भावू सूराजी एक राजपूत ये उन्हीं की ये सन्तान हैं इस जाति में काम प्रायः चा-राजपूत के होता है इम ने इन के १७ मेदों का पता लगाया है राजपुताने में ये लोग परिहार चित्रयों के पौलपात ये परन्तु इन पौलपातों में से बारहट नामी पौलपात एक समय नाहडरान के बेटे धूमकुंवर के साथ जीपड़ खेल रहा था खेलते खेलते ही पर-रपर में तकरार हो गयी जिस से बारहट पौलपात ने धूमकुंवर को सूत्र हाला इस से इन की पौलपात छीनी जोकर सिंहायचों को दे ही गयी तब से यह दोहा प्रसिद्ध है कि:—

धूमकुंवर ने मारियो चौपड पासे चौल । तिनदिन छोड़ी त्रासिया परिहारारीपौल ॥, यह दोहा मारवाड़ में सर्वत्र प्रसिद्ध है। शेव मन्य में लिखेंगे।

- (७४ इंदिगा: यह एक दानिया देशीय ताड़ी का काम करने वाली जाति है।
- (9६) इन्दोरिया: -यह एक गीड़ वृह्मणों के एक कुल का ताम है इस नाम से गीड़ों में सासनों का महण भी होता है इन्दर गढ़ से निकास होने के कारण इन्दोरिये कहाये घ्रायवा इन्दोर से इन्दोरिये हुये। विशेष विवर्ष मन्य में लिखेंगे।
- (७७) इराकी: इस जाति का नाम " राकी, भी हैं वह युक्त प्रदेश में पायो जाती है विशेषतया ये लाग कलवारों की सन्तान वताये जाते हैं कतिपय सज्जनों ने इस जाति की वैष्ठय वर्ण में वतलायी है परन्तु इन में कितने ही अपना निकास पारिसयों से बताते हैं और कहते हैं कि पारिस में " इराक, एक प्रान्ते हैं एस से निकास होने के कारण इराकी नाम पड़ा है परन्तु इराकी नाम " अर्क, से भी पड़ सकता है अर्थात् अर्क के निकालने वाले इराकी कहाये हों ये लोग प्रायः तन्वाक् का धन्दा करते हैं परन्तु गोरखपुर में बहुत से बढ़े धनाड्य व प्रतिष्टित हैं इन से रेप र प्रश्नों के उत्तर आने पर ही इन का विशेष विवर्ष हम अपने सप्तंडी प्रन्थ में लिखेंगे।
- ( ७०० ) उड़िया: उड़ीसा देश में एक साधारण जातिपद रखने वाली ब्राइम्स जाति है इस जाति के लोग जगनाध पुरी में पुजारी सुने जाते हैं पुरी में इस जाति का समुदाय विशेष है रुड़िया पुजारी प्रायः छोटी जाति माने जाते हैं, उस देश में सर्वसाधारण के पवालिक मन्दिरों. में प्रायः छोटी जाति के, -सजुष्य नौकर रक्ले जाते हैं ऐसे ही प्रमास व साधारण जन सम्में: ति है जदाचित इनका पद उस होगा परन्तु यहां स्थानाऽभाव से न लिखकर विशेष प्रनम्य में लिखेंगे।
  - (७६) उत्कलः यह दस प्रकार के मुख्य ब्राह्मणों में से पन्द्री इ समुदाय के प्रन्तर्गत ब्राह्मण जाति है यह नाम देश भेद

के निवास के कारण से पड़ा है क्योंकि शास्त्रों में उत्कल देश की सीमा मिलती है आजकल का प्रसिद्ध देश जो उड़ी सा कहाती है वहां के रहने वाले बाह्मण उत्कल कहाते हैं यथा

उत्कलोहिनृपेन्द्रस्तु पुरा स्विवषये द्विजान् । गंगातटास्थितान् कांश्चि दानाय विषये स्वके॥ पुरुषोत्तम पुर्या वे जगदीशस्य सेवने । यज्ञान्तस्थापयामासस्वनाम्नातान्द्विजोत्तमान् तेद्विजाश्चोत्कलाजाता जगदीशस्य सेवकाः वेद वेदाङ्क शास्त्रज्ञ मत्स्य भन्नण तत्पराः॥

क्रियः - उद्दोसा में पिद्देल एक उत्कल नाम का राजा था इसे ने वहां गौड़ बाह्यकों को युलाकर भागीरथी के तट पर जगलाये, पुरी में यह करवाया श्रीर यह समाप्त दीने पर उन बाह्यकों की श्री जगदीश जी की सेवा के श्रर्थ नियत किया श्रीर वे उत्कल कहाये।

इस जाति के विषय बहुत से अच्छे व बुरे प्रमाणं जी मिले हैं उनका निर्णयं करके विशेष विवर्ण, पन्य में लिखेंगे।

इन के विषय ऐसा भी विवर्ष मिला है कि मनु जी अपने बड़े
पुत्र इलको राज्य सींप कर आप तपस्यार्थ वनको चलेगेथ । इल
ते सर्वत्र दिविजय किया संयोगवश आप ही पारवती जी
के वनको जाकर की रूप होय बुध के वीर्य्य से चन्द्रवंशीयों को
इसम किया किर वह इल छोटे भाई इच्चाकु के यत्न से एक मास
खी व एक मास पुरुष सुद्युस्त नाम कित्रर योनि में रहने लगा ।
जिसके तीन पुत्र गय, उत्कल व हरिताध हुये, गय ने गया धसायी, हरिताश्च ने हरिवर्ष (अफ्रिका) वसाया और उत्कल ने
उड़ीसा बसाया तहां के रहने वाले गीड़ माझण देश भेद के कारण
उत्कल नाम्रण कहाये, मण्डल के निर्णयान्तर शेष प्रन्थ में कि कोंग

द्वा उन्। या: यह जाति वैश्ववर्ण में है प्रायः इस जाति में फारसी का बहुत प्रचार है अतएव कर्नी जिये ग्राहाणों ने इनकी खुशामदी करते २ इन्हें " लाजा जी " व " कायध " पुकारने लगे तिससे लोग इन्हें कायस्थों का एक भेद मानने लगे परन्तु असल में ये लोग कायस्थ नहीं है फारसी के पहने व फारसीदा आदिमियों की संगीत के कारण ये लोग भी महामांस के प्रेमी ही गये। ऐसी ही सम्मति एक विद्वान की है परन्तु इसमें यथार्थ क्या है इस का निर्णय ग्रन्थ में करेंगे।

दश्येताल ब्राह्मणः यह एक दिचण प्रान्तर्गत गुज-रात प्रदेशस्य पश्चद्रविद्धों में गुजर ब्राह्मणों का एक भेद है इनका निकास विद्वानों ने " उत्रतत्तेत्र " से लिखा है ये ब्राह्मण अपने को महर्षि समकते हैं परन्तु इनकी प्रार्थीन योग्यता की बात की एक तरफ रखकर वर्तमान स्थिती व योग्यता के कारण जितने ये पूर्व काल में उच थे उतने ही अय नीच कहे व सुने जाते हैं अतएव मंडल के निर्णयान्तर ही इम इनका विशेष विवर्ण प्रत्य में लिखेंगे।

पर उदिन्य—: यह सनाह्य ब्राह्मणों के २४ कुलों में से एक कुलनाम है इसका निर्वाण सनाह्य ब्राह्मण प्रकर्ण में लिखा जाय गा। देखें ये लोग अपना निर्वाण क्या भेजते हैं ?

प्रश्निक्त नाम हैं ऐसा लेख मिलता है कि बहा से पांच अपि उत्पन्न हुये जिनकी उपपांचाल सेजा हुई इसही के आधारामुसार सुतार, लहार, वर्द्ध, खाती सिलावट, खेतेंड अम्हार, कसेरे तथा वामिष्यि नार आदि ये सक जातियें अपने को बाह्य अतलाती हैं और अब बाह्य होते का दावा करती है नमस्कार करने को जायगर हैं परन्तु साथारण जनसमुदाय इस के बहुत ही प्रति. कुल हैं अधिक सम्मतियें हमारी योता में इन्क्रें विरुद्ध तथा याड़ा

सम्मितियें इनके अनुकृत भी मिली हैं हमारे जनरल नोटिस के अनुसार उपरोक्त जातियों में से एक आध ने ही अपने प्रमाण भेजे हैं शेष गाढ़ निद्रा में सो रही हैं हमने इन जातियों का विवर्ध व. हुत कुछ समह किया है परन्तु निर्धय होने पर ही हमारी सम्मित सहित पूर्ण विवर्ध प्रम्य में लिखेंगे क्योंकि उपरोक्त जातियों में से किसी २ की लोगों ने दोगली, संकर शूद्र आदि आदि भी बतलायी हैं स्त्रीर बड़े बड़े प्रमाण भी बतलाये हैं उन सबका उस्लेख मन्य में मिलेगा।

८४ उपप्रवः - यह द्रांविड़ देश की कृषी करने वाली जाति है इनकी स्थिति वहां साधार्रण है। शेष अन्य में।

८५ उपलः - यह पंजाय प्रान्तीय खत्री जातिका एक उपभेद है बाराह घर याने खत्रियों के याराह कुलों में से पूथम कुल है इस का विवर्ध प्रन्य में भिलेगा।

दि उपाध्याय: यह कोई जाति नहीं है किन्तु सज्ञानता से लोगों ने इसे एक जाति मोन लियी है किन्तु ब्राह्मण जातिके वि हानों का एक पद है अर्थात् जिस कुल में उपाध्यायगीरी का कार्य्य चला आरहा है वह कुल प्राय इसही नाम से पुकारा जाने लगा जिसे संबंधाधारण ने एक जाति मान लियी है यह पद कवेल बाह्मण वर्ण को ही राज्य की ओर से मिलता था यथा—

एक देशंतु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। योऽध्यापयति वृत्यर्थं मुपाध्यायः सउध्यते ॥

. सनु घ० २ श्लो० १४१

अर्थात् जो विद्वान वेद के एक भाग को व वेद के ध्रङ्ग शि-चा करप, ज्याकरण ज्योतिय आदि को आजीविकार्थ जो पढ़ाता है वह चपाच्याय कद्वाता है।

इस जपाध्याय ग्रन्द का कालिंग उपाध्याया ! होता है जिस

का अर्थ वेद के एक देश व भाग की पढ़ांन वाली, श्रतः वेदाक्रीं को जी पढ़ांती है वह उपाध्याया कहाती है।

जो लोग सियों की वेद वेदाङ्ग पढ़ाने के विरोधी हैं तथा जिनका कहना है कि स्त्री शृद्रवत है, वेद की श्रनधिकारिणी है उन्हें इससे शिचा प्रहण करना चाहिये, विशेष देखना हो तो स. प्रख्यदी प्रन्थ में लिखेंग !

८७ उपिलियन: इसके नाम उप्पारा तथा उपालिगां भी हैं यह जाति मदरास प्रेसीडेन्सी में है तहां ये लोग नमक वेचने को धन्धां करते हैं। शेष मन्य में।

(८८) उमर वितया :— यह वितयों का एक भेद है यह जाति गोरखपुर आगरा और कानपुर के समीपवर्ती देशों में पायी जाती है ये लोग वितयों में उत्तम पद रखने वानी जाति है। इस जाति में एक विशेषता यह है कि अपने पिता के मरने के पीछे ये लोग यक्षेपवीत धारण करते हैं इन्हों के विषय मुंशी किशोरीलाल जी मुंसिक दर्जे दोयम अपनी सम्मति ऐसी लिखते हैं कि यह वैश्ववर्ष में हैं इन के तीन भेद हैं:—

१ तिल उमर २ दूधउमर ३ इजलाक्झाउमर विल उमर सभ्य हैं और रीति भांति भी उत्तम हैं इन के यहां विधवा का विवाह नहीं होता है परन्तु दूधउमर और इजला कूड़ा उमरों में विधवा का विवाह होता है ऐसी ही सम्मतियें मिली हैं यह जाति कानपुर आदि जिलों में विशेष मान्य रखते। है।

इस जाति के यहां से २५१ प्रश्नों के उत्तर नहीं आये और न हमारे जनरत नोटिस के अनुसार कोई प्रमाग ही आये तथापि विस्तृ विवर्ण प्रन्थ में देंगे।

(८६) उलचकामे :- यह माइसोर राज्यान्तर्गत कर्णाटक माहाणों का एक भेद है इस काविवर्ण कर्णाटक माहाणों के प्रान्त. (६०) उली - यह द्रविड देशीय कुर्वकिमी एक जाति है इस का पद वहां उच माना जाता है इस जाति के झाचरण भी उच जातियों के सहस है।

ं(६१) उर्वल :-यह गुजरात देश की एक वश्य जाति है यह
"लोग जनेक पहिन्ते हैं और इन की प्रतिष्टा भी साधारण तथा
अच्छी है ये लोग ज्यापार में प्रवीख हैं शेष प्रनय में।

(६२) उरगोला 1-यह माइसोर राज्य की एक ग्वाला जाति का नाम है माइसोर में ग्वाला को गोला बोलते हैं वहां ही प्रकार के ग्वाला होते हैं १ डरगोला और २ कद्दूगोला इन दोनों में परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है ये लोग प्रायः कृष्ण उपासक हैं इस जाति में एक वहां विचित्रता यह है कि जब इन के यहा लड़का लड़की पैदा होता है तब वह की अपने बच्चे साहत प्राम वाहिर किसी छाया में अकेली ७ से ३० दिन तक रहती है यह इस को किसी तरह की विमारों भी हुयी तो '' नायका ,, की वैश्व उस को किसी तरह की विमारों भी हुयी तो '' नायका ,, की वैश्व उस को हलाज करती है और विवाह भी इस जाति में गांव बोहिर एक Shed शेंड में होती है वियाह में ५ दिन तक जीमन होता है यह ती हुयी सो हुयी पर एक अतिलोक विरुद्ध बात इस जाति में यह है कि जब की का प्रति मरता है तो वह अपना चूड़ा नहीं उतारती है याने सुहागिन खी की तरह चूड़ा पहिनती रहती हैं ऐसे ही प्रमाण म० रिवोर्ट से पता लगा है शेष प्रम्थ में।

(६३) अमृषि : यह एक पद है परन्तु कहीं २ इस नाम को लोगों ने जाति भी मान रक्षी है इस नाम के प्राचीन महत्व म वर्तमान काल की दशा देखने से ती इस की रियती में प्रथिवी आकार का सा भेद है हमारे अन्वेषण में कई स्थानों में और प्रायः तीर्थ स्थानों में यह समुदाय मिला जी गृहस्थी भी है तथा गृहस्थ रहित भी है परन्तु हैं सब मूर्खीनन्द भाटाचार्थ्य क्योंकि उन्होंने अपना अधिरत यह ही समस्त रक्षा है कि बाल व नख बढ़ा लेना, खड़ाक पहिनना, मगचमें धारण करना तथा एक सना हाथ

लम्बी सुल्की याने चिलम द्वारा जो खूब गांजा, वहस झादि पीने वह झाज कल पक्का ऋषि माना जाता है प्रायः मूर्ख हिन्दू ऐसी का संस्कार करते हैं।

प्राचीन काल में भूषि ने कहाते थे जिन्हीं साङ्गीपाङ्ग महानर्थ्य पालन करके उप्रतप द्वारा सिद्धि प्राप्त कियी थी तथा जो विदों के मंत्र व स्कॉ के जो प्रचारक थे ने भूषि कहाते थे। भत्रपय की-पकारों ने ऐसा भ्रथ किया है कि "भूषि प्राप्नोति सर्वान् मन्त्रान् होनेन पश्यित संसार पारंगहित तथा ज्ञान कंसारयोः पारगन् अधिक छदादाचार्थ्यः" इस का भावार्थ तो उपर दिया जा जुका है। स्टि की भादि से भाज तक जो भूषि हुये हैं उन्हों के स्पृत्ययं उन्हों के नामों से गोत्र प्रकट हुये हैं भीर ये ही प्राह्मण चित्रय विश्वों के गोत्र हैं यथाः—

्रस्त ब्रह्मिषे देविष महिषे परमर्थयः। कार्यङ्किश्च श्रतिषश्च राजिष्टि कमावराः॥

रक्रकोषे।

भार्यात् मापियों के भेद यह हैं; ब्रह्मार्प, देवर्पि, महपि, परमार्पि, कार्यक्षि, श्रुवर्षि भीर राजर्षि ये सात भेद ऋषियों के हैं।

शाकों में ज्यास जी की महिष पदनी है, भेल ऋषि परमिष संज्ञक हैं, क्यनमुनि देविष संज्ञक हैं, विसष्ट जी महाराज हद्याधि कहाते हैं, सुश्रुत ऋषि श्रुतिष कहाते हैं, ऋतुपर्ण राजिष कहाते हैं और जिमिनी ऋषी कार्यडिष कहाते हैं। परश्तु मन्तन्तरों के भेदों से शास्त्रों में भित्र र सप्ति माने गये हैं जैसे:

मरीचिरत्रिभेगवानङ्गिराः पुलहः ऋतुः । पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तेते ब्राह्मण सुताः ॥

क्रियंशे सर्ग 9 सी प

अर्थात् १ मरीचि २ अति ३ अङ्गिरा ४ पुलह, ४ पुलस्य ६ कतु और ७ वसिष्ठ ये स्वायम्म् मन्वन्तर के सप्तर्धि हैं। पुनः—

ऊर्जस्तम्भस्तथा प्राणो दत्तोलि र्म्युपभस्तथा। तिश्चरश्चार्ववीराश्च तत्र सप्तर्षयोऽभवन् ॥ मार्कग्रहेरे । ६७।४

१ कर्जिस्तम्भ २ प्राण ३ दत्तीति, ४ सपमः ५ निश्चर ६ वार्धः भौर ७ वीर ये स्वारोचिय, मन्वन्तर, के. सप्तर्षि, हैं।

ज्योतिर्धामाः पृथुः काव्यश्चेत्रोऽनिर्वलकस्तथाः। पीवरश्चः तथाः ब्रह्मन् ! सप्तः सप्तर्पयोऽभवन् ॥ गार्कवदेये १४ । ५९

भाषा — तामसमन्वन्तर में १ ज्योतिशीस २ पृथु ३ काव्यः ४ अति ५ आनिवल ६ पीवर अौर ७ तथा वे सात ऋषि हुथे। हैं। पुनः—-

हिरण्यरोमाः वेदश्रीरूष्ट्रं वाहुस्तथापरः । वेदवाहुः सुधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः ॥ वशिष्टश्च महाभागोः वेदवेदान्तपारगः । एते सप्तपीयश्चासन् रैवतस्यान्तरेमनोः ॥

मार्कपडिये १५ । १३-१४

मर्थान १ हिरमयरोमा २ वेदिशिरा ३ ऊर्द्धवाहु ४ वेदवाहु: ५ सुधामा ६ पर्जन्य श्रीर ७ विसष्ट ये साती ऋषि रैवतमन्वन्तर में हुये पुनः---

सुधेमा विरंजाश्चेव हविष्मानुन्तती मधुः।

श्रीतनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥

अर्थात् चाचुप मन्वन्तर में १ सुपम २ विरक ३ हविष्मात् ४ उन्नत ५ मधु ६ श्रतिनामा श्रीर ७ सहिष्णुये सप्तर्षि हैं पुनः ...

## स्रतिश्चेव वशिष्ठश्च कश्यपश्चमहानृपिः।

गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथकौशिकः॥

भाषीत् वैवस्यतमन्यन्तरं कं पञ्चात् १ स्रिति २ विशिष्ठ २ कश्यप प्र गौतम ५ भरद्वाज ६ विश्वामित्र स्वीर ७ क्रोशिक सं सप्ति हैं। शेष विवर्ष सप्तलपढी प्रन्य में देंगे।

(६४)एचः यह एक कुलनाम है (१)वंगाल प्रान्तीय सामान्य दशा के दिल्यी राइड़ी कायस्थों कानाम है तथा (२) वंगाल के ताती व हिन्दु जुलाहों की जाति का भी ''सरनेम, है। दिल्यी राइड़ी कायस्थों के ७२ कुली में से एक मुख्य कुल का नाम भी है इस का विवर्ध वंगाल के दिल्यी राइड़ी ''कायस्थों, में मिलेगा इस सब विवर्ध की हम अपने प्रन्थ में विशेषक्त हो लिखेंगे।

(६५) श्रीभाः - यह एक मैथिल नाझ शों का भेद हैं, यह शब्द बपाध्याय शब्द का अप अंशहर अभा या भा होगया है। इसरे अर्थ में अंभि वे कहाते हैं जो मन्त्र, तन्त्र, जादू, टोना व नाना प्रकार के यनत्र जन्त्र हारा सिद्धि करते दिखा सकते हों, भूतनी प्रेतनी डाकिनी शाकिनी के सिद्धि कर्ती की भी भोभा कहते हैं अत्याद यह एक प्रकार का लाभदायक घन्दा है इस लिये. इस धन्दे की जी, करे वह ही ओभा कहाया जा सकता है तद उसार इमने ७७ तरह के अभा का पता लगाया है करीव २ सब बी जास शों में भोभे हीते हैं परन्तु विशेषक्ष से भैथिल जास शों में अभे बहुत हैं व होते हैं तथा वे अपने नाम के अन्त में ओभा शब्द लगाने में भी अपनी प्रतिष्ठा व कु जनाम का सक्कत सममते हैं। जैसे पंत्र गीरीशंकर आ सुपदिन्टेन्डेन्ट म्यु जियम अज़मेर।

किसी विद्वान की ऐसी सम्मति है कि इस धन्दे की एक लाभदायक धन्दा समभ्र कर प्रायः हर कोई जाति के लीम इसे करने समाये हैं और अपने तहें बाह्य वर्ध के ओम्मे प्रकट करने लगे हैं। ऐसा विवाद प्रायः लुहार व बढ़ें जीति के साथ-चुल रहा है श्रर्धात् भारत के लुहार सुनार वह ई खाती श्राहि जातियें श्रपने को ब्राह्मण वर्ध में बतलाती हैं परन्तु हिन्दू समुदाय की सम्मतियें इस पर एक सी नहीं हैं हां किसी २ बिद्वान की सम्मति में ये जाति उपब्राह्मण संज्ञक मानी गयी है जिसका विवर्ध "व-हुई! जाति के साथ पुष्ट प्रमाखों सीहत मीमांसा करके लिखेंगे।

किसी २ अनुभवी विद्वान ने हमें अपनी जाति अन्वेषेण की यात्रा में लेख दिखलाकर यह भी विश्वास दिलाया है कि कुछ बाह्यण समुदाय ऐसा है जो विपत्ति वश वर्द्ध व नुहार पने का

शिल्पकर्म करने लगगया था तिस से लोग उन्हें भी वर्द्ध व लुहार ही समभने लगे हैं और उनकी देखा देखी सम्पूर्ध शिल्प कर्मीजातियें भाज बाह्मण बनेने का उद्योग कर रही हैं ।

परन्तु कुछ खाती व लुहार समुदाय को विद्वानों ने संकर वर्ण में
लिखा है। इसही तरह का भगड़ा "व्यास्थ मैथिलों " के साथ
भी चल रहा है, मनपुरी ग्रादि की भोर के मैथिलों के अगुवा
पं० शिवनारायण भी तथा व्यास्थ मैथिलों के प्रमान्ता पं० मेवालाल भी ग्रादिकों के परस्पर विवाद के भगड़े के देवट व किताबें
दोनों ग्रार से हमारे पास ग्रायी इनमें विवाद था कि " व्यास्थ
मैथिल " समुदाय का कहना है कि हम बाह्य हैं परन्तु पं०
शिवनारायण भी का समुदाय इन "व्यास्य मैथिलों" को बाह्यण
न मानकर केवल लुहार बढ़हयों का समुदाय वतलाता है।

हमने दोनों भ्रोर के ट्रेक्ट व पुस्तक़ादि देखे, पं० शिवनारायया का ने अपने पत्त की पुष्टि में काशी की ज्यवस्था का उस्तेख किया है पर उस ज्यवस्था को भ्रविकल व उसकी, असली काणी की भ्रवरशः देखने का हमने बहुत उद्योग किया पर पं० शिवन् नारायया जी का व पं० गेंदालाल का उस ज्यवस्था को नहीं दिखला सके, इसके विपरीत पं० मेवालाल का न हमें बड़े र प्राचीन स्टाम्प, तमस्मुक, प्रतिज्ञापत्र, व दस्ताएवर्जे तथा अदालता के फैसले आदि र प्रमाण पत्र दिखलाये जिनके आधार पर हमा-

से निजकी सम्मति से " जजस्य मैथिल " समुदाय 'अवर्य बा अस्य वर्ध में है ऐसा प्रतीत होता है और केवल जीवकार्थ इस जाति में स्वीपयोगी शिह्प कमें की प्रवृति होगयी है सो छुद्ध युरी नहीं है। हमारी सम्मति से मिलती जुलती की श्रीर भी विद्वानों की सम्मतियें हैं इनका समस्यर्धी मन्य में लिखेंगे, यह सब वि-प्य पुष्ट प्रमाणों य तर्क वितकों सहित देखना हो तो मगडल के निर्णयान्तर समस्यर्धी मन्य में देखना वहां ही जैसा निर्णय होगा तैसा लिखा जायगा तथा प्रवल प्रमाण भी दियं जावेंगे।

६६ अोड:- यह जाति मही पर छोड व कही पर बोड़ कहा-ती है पर इसमें केवल साम मात्र का भेद है यह जाति प्रापन की चत्रिय वर्ण में मानती है परन्तु इन लोगों की साधारणसी स्थि-ती को देखकर लोगों ने इस जाति को शृद्धवर्थ में वतलायी है कदा चित ऐसा हो ? पर हमें ती इस में सन्देह है इस जाति में लोगकही पर रेशभी कपड़ा बुनते हैं कहीं पर व्यापार में संलग्न है इस जाति की लोकसंस्या युक्तप्रदेश में इजारों हैं ये लोग बुलंद शहर श्रतीगढ़ आदि जिलों में बहुत हैं ये जाति काठियावाड़ में भी है तथा राजपुताना भी इस से खाली नहीं हैं इस जाति की विचा स्थिती साधारसभी है हमारी जाति यात्रा में इस जाति का कीई मतुष्य ऐसा न मिला जिसे अपनी जात्युत्रति का विचार होता! महाबीर हनुमान जी का मंत्री इसही जाति का भूषण एक ओड़ हुआ है वह सब विविधितया इनके चित्रियत्व शुद्रत्व का विवाद व विस्तृत विवर्ण दम प्रापने सप्तखरडी मन्य में लिखेंगे तब तक इस जाति के यहां से २५१ प्रश्नों के उत्तर झाने की भी सम्भावना है।

किसी एक विद्वान की यह भी सम्मति है कि पुष्कर खोदने के कारण श्रोडो की पुष्करणे व पोहकरणे बाह्मण संज्ञा हुयी।

ह असिवाल: यह भारतवर्ष के हिन्दू समुदाय में से एक व्यापार करने वाली जाति है प्रसिद्ध रूप से सब लोग इस जाति

को वैश्यवर्ष में मानते हैं भौर य भी अपने को वैश्य ही मानते हैं परन्तु कुछ विवेकी मनुष्यों की सन्मतियें इसके प्रतिकृत भी ई भारतवर्ष का माधा व्यापार एक छोर, छौर छाधा व्यापार इस जाति के द्वाघ में है इस दी तरह भारत की आधी सम्पति एक कोर, भौर थाथी सन्पति इनके हाथ में है यह जैन ध मीवलिन्वनी जाति है इनका निकास राजपुताना प्रान्तस्य मारवाइ राज्यान्तरीत जीधपुर राज्य में जीभपुर से १६ कीस की दूरी पूर "श्रोंसिया" एक नगरी है वहां से इस जाति का निकास होनेसे. ये लोग दूर देशों में जाकर मोसियांगल कहाये जिसका मध श्रोसिया के रहने वाले ऐसा द्वोता है, भिन्न २ स्थानों की भाषा तथा सारवाड़ा असरों में मात्रावा का अभाव रहने से लिखन पढ़ने में ये लोग भोसियानाल व भोसायाल लिखने पढ़ने लगें जा धीरे २ वदलकर भाजकल का प्रचालत क्रोसवाल शब्द हा गया पीहले छापेखाने नहीं से अतएव यह शब्द लोगों की छोटी मोटी पोधियों में व अपनी २ योग्यता के अनुसार अपने हृदयों में या परन्तु ध्रय पुस्तक प्रचार व देश में छापेखानों के कारण भाजकल यह " श्रोसवाल " नाम, सर्वेग्यापी शोगया है।

यह एक धार्मिक संस्था को नाम होने से सम्प्रदाय का नाम है, इसको लीगों ने एक जाति मान लिया है अन्यया जो प्रमाण मिले हैं उनसे इस सम्प्रदाय का वर्ण निश्चय होने में ही सन्देह होता है इस सम्प्रदाय की झायु झाज संवत १६७१ में १७५६ वर्ष की हुई है।

इस सम्प्रदाय के धानाय्ये महात्मा श्री रत्न प्रभु सूरी जी ये जिन्हों ने अपने तप बल के धनेकों चमत्कार महाराजा उपल देंब जी की दिखलाये ये तिनके प्रभाव से हजारों जातिये उनकी धाजानुवर्तिनी हो गर्या परन्तु किसी २ ऐतिहासिक विद्वान की यह भी सम्मति है तथा अनुभवी लोगों ने भी हमारी जातियात्रा में हमें यह बतलाया है कि श्री रत्नप्रभुसूर्य ने सबतरह की जा-तियों के मनुष्यों को अपने धर्म में करिल्ये ये धतएव इनके वर्ष पर विचार होना नाहिये।

इस जाति द्वारा देश में प्रश्विसा धर्म की बृद्धि हुथीं है सत्तर इन के साथ कतज्ञता प्रकट की जानी चाहिय विद्या व दिन्दी साहित्य की जनति में भी यह जाति लग रही है। इस जाति के कुल नाम ती अनेकों हैं पर दास, दोपी, प्रादि हैं विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जो शुद्र जातियें भोसवाल हो गयीं थी उन के कुल का कुलनाम दास कहाया। जो पापिष्ट क्रिकेमी भोसवाल हुये थे उन के कुल का नाम दोपी रक्ता गया था जो भापा में दोसी भी कहाता है जो जित्रय भोसिया नगरी में जनी हुसे उन का कुल नाम सिंह रक्ता गया सत्य क्या है निर्मयान्तर लिखेंगे।

इस जाति के मुख्य भेद ८४ वताये गये हैं उन में से कुछ एक के नाम यहां लिखते हैं वाको प्रन्य में देखना।
? छाजिया ह लोकह १७ सिरच २५ ठाठा २ चुरेलिया १० खतड़

र चुटिया ११ दुधेरिया १ स्'फोफीरया २७ द्वागा । १४ पेगिरिया २० राका २८ मोहाटा ५ सोनी १३ राये दांसानी २१ मारोरी २ स्थाजर ६ क्रारा १४ सेखावत २२ सेखावत ३० धपण्या

७ कटारी १४ वेद रेड उलेजा. म सिंगी १६ पत्नेचा २४ नाफड़ा

पाठक ! इन मेदों का अर्थ कराने के लिये एक सरविश्ये ब्राह्मण महाशय कानपुर में मुक्ते से अटके और प्रश्नोत्तर हुये यथाः प्र० ओसवालों को आपने किस वर्ण में माना है ?

उत्तर: - नैश्यवर्श में इस पर वह महाशय कहने लगे कि इन में तो कई तरह की छोटी २ जातिये सम्मलित हैं छीर वे उपरोक्त भेदों का अर्थ करने लगे यथा: -

१ जाज याने सूप बनाने वाली जो जाति स्रोसनाल सुयी थी वे छाजियां कहाये २ जो चोरी करने वाली जातियें थी वे स्रोस-वाल होने पर चुरेलिया कहायी २ जो चुटियापने का काम करते

घे वे चुटिया कहाये ४ जो सिल बेचने वाले घे वे सिल कहाये ५ जो सुनार भोसवाल हो गये थे वे सोनी कहाये ६ जी कुत्ते पा-लने वाली जाति मोसवाल हो गयी भी वह कुकरा कहाये क्योंकि मारवाड़ में तथा दूंढाड़ में कुत्त की कूकरा कहते हैं ७ जी सींग का काम करने वाली ज़ाति स्रोसवाल हो गेयी यो वह सिंगी कहाये। जो चीरा फाड़ी का काम करने नाले वेद नाई फोसवाल हो गये थे वे वेद कहाये भादि भादि उपरोक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ उस विद्वान ने ऐसा ही विचित्र किया था पर यहां हम सङ्केत मात्र के लिये जहां भीर सब वातें निर्धायांचे लिखी हैं तहां ये भी लिख दियों हैं देखें धर्म ज्यवस्था सभा व भारत के खोसवाल व प्रन्य विद्वान गण अपने ८४ भेटी का क्या अर्थ करते हैं ? क्योंकि व सव ही नाम एक दूसरे से यह कर विश्वित मर्थ रखते वाले हैं ये स्तय लिखते हुये हमें तो वहा दु:ख हुवा पर क्या करें ? क्योंकि इन का अर्थ करने के लिये हमें भी उस विद्वान के साम्हने चुप होना पड़ा या भगवान करे उपरोक्त अर्थ असत्य सिद्ध हो तब ही इमें तो प्रसन्नता होगी हम ने कई स्थानों में कई श्रोसवाल महा-शयों से भी उपरोक्त वातों का समाधान चाहा था पर न मिला। हमारी जाति यात्रा में भरतपुर में एक विद्वान ने हम से पूछा

हमारा जाति पात्रा में भरतपुर म एक प्रकार में हम से कूज़् कि श्रोसवालों में फेरियिया, सुगड़ो, वलाई, तेलिया, चंडालिया श्रोस् साभी प्रादि र जो प्रसिद्ध गोत्र हैं सतएव इन का अर्थ व भावांथ क्या है ? त्व इम ने उन महाशय से कहा कि क्रवया श्राप ही अर्थ कीजिय ,, इस पर वह महाशय अर्थ अरने लगा कि !! जो वलाई, वांसी, चंडाल (भंगी) व तेली श्रादि जातिये जो श्रोसिया नगरी में श्रोसवाल हुयी थाँ वे उन की जाति स्मरणार्थ उन की जाति ही के नामों की वहीं गोत्र संज्ञा हुयी श्रतप्य यदि यद सत्य है तो श्रोसवालों को किस वर्ण में लिखें कुछ समम्भ में नहीं श्राता ! इस जाति के श्रनेकों दानवीर जैन कुलभूपण तथा कई दीर्घदशीं व देश हितेपी महानुभावों का विवर्ण, श्रोसवाल सम्प्रदाय से देश का लाभाऽलाभ, तथा, भांसवाल सम्प्रदाय के किसी एक प्रसिद्धः महात्मा का फोटो व जनकी सुन्तम तथा सार्गिमित जीवनी, व बंग्सवाल जाति का पूर्ण तथा आयोपान्त सृच्य इतिहास ग्रादि ग्रादि विवयोगी विषयों का समावंश हमारे हिन्दू जातिल्ली व्यवस्था फल्प- हुम नामक, सप्तंबंडी मन्य में होगा। क्येंगिक इस जाति से देश में अहिंसाधमें की वृद्धि तथा साहित्य की जन्नित हुयी है अतएव विद्वान लोग इस जाति के गुर्यों पर दृष्टि हैं ऐसी ही आशा है।

(६८) श्रीदिच्च्य ब्राह्मण : यह गुजरात देशीय ब्राह्मण जाति सा एक भेद है ये लोग भारत वर्ष के करीव २ सव ही शहरों में थोड़े व बहुत सर्वत्र हैं परन्तु गुजरात से उतर कर राजगुताना में विशेष हैं इस जाति के २६० भेदों का पता लगा कर विवर्ण संप्रष्ट किया है। इन के दो भेद हैं श्रीदिच्च्य श्रीर सहस्रोदिच्च्य। इस जाति में वेद का बहुत प्रचार है श्रन्य ब्राह्मणों की श्रेष्ट्रा इस जाति के मनुष्य प्रायः छोट व बड़े वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं तथा बात के सखे होते हैं इन की उत्पत्ति के विषय शास्त्र में ऐसा प्रमाख मिलता है कि;—

उदीच्यां स्थापयामास ते सुरा नतु मानुपाः ।
उदीच्या ऋषयः सर्वे सदा स्वाचार वर्तिनः ॥
ऋति स्मृति पुराणेषु प्रोक्तमस्तिधरापते ।
राज्ञः प्रतिगृहं घोर मुदीच्यास्ते विशीपमम् ॥
श्रवा जी सृष्टि की आदि में वेद की रचा के लिये बाह्ययों।
को उत्पन्न करके उत्तर दिशा में स्थापन किया स्रतएव उदीची में
रेहन से स्रीदिच्च्य नाम कहाया सा मूजराजा को गुरू जी कहते
हैं कि इनसर्वोध स्रीदिच्च्य बाह्ययों के सुक्य भेद ७ हैं।
१ टोलक्य ३ सिहोरिया ५ सेरवार ७ घरिया
२ सिद्ध पुरिया ४ सहस्रोदिच्च्य है जनावार

सहस्त्रीदिष्ट्य के मुख्य ३ भेद हैं

१ भाजावाडी २ गोइलवाडी और ३ खराडी इन उपरोक्त सावों भेदों में परस्पर विवाद सम्बन्ध दी नहीं होते हैं वरन सम्पूर्ण व्यवहारों में ये परस्पर एक दूसरे को झलग २ धमभते हैं केवल सान पान में सीम्मिलित हैं यदि विचार किया जाय तो प्रमाणित होता है कि ये सब भेद केवल देश भेद के का-रब से हैं जैसे:- बड़ोदा राज्य में सिद्धपुर एक प्राचीन शहर है चस से निकास होने से सिद्धपुरिया कहाये, भाव नगर स्टेट में सीहोर एक कसवा है तहां के ब्राह्मण सीहोरिया कहाये, काठिया बाड़ में भाजावाड़ एक कसवा है तहां के निकास के कारण भाजा-वाड़ी कहाये, भाळावाड़ में खेरल एक छोटा सा राज्य है तहां के निकास से खेरलवाल कहाते? खैरवार कहाये,जूनागढ़ रियासत में कनाश्च एक प्राचीन शहर है तहां से निकासके कारशकनावार कहाये. रीबाकान्य गुजरात में गढ़ एक छोटा या राज्य है तहां स घढ़िया .कहाते कहाते घरिया कहाये, यहां स्थानाऽभाव से विशंप न लिख · कर इन के २६ भेदों का विस्तार पूत्रक विश्व दिन्दू जाति वर्ध ं व्यवस्था करपद्रमः नामक सप्तसंदी त्रन्य में लिखेंगे।









हि कि क्लुड़: — यह खत्री जाति का एक भेद है इसके निषय एक विद्वान लिखते हैं कि एक छुमाड़िया सारस्वत नाहाय के यहां एक बड़ी ही सुन्दरी करण जो १५ व १६ वर्ष की उसर की छुंचारी श्री उसकी सुन्दरी पर अवस्मात एक कर्दहार (गान्धार) सरदार की इही पड़ी किससे वे उस पर आशक होगय चौर अपने हवीर में बहुंचकर उस लड़की का पिता राज़ी न सुवा सब सरदार ने वलात्कार से उस प्राध्या कर्या को पकड़या मंगवायी परन्तु जब यह अन्याय छुमाड़ियों के यजमान खित्रयों ने सुना तो उस से न रहा गया और सब लोग एकत्रित होकर उस सदीर को युद्ध में पराजय करने के धितिरक्त अलाकर खाक करखाला, तिससे ये खत्री खकर कहाथे और इसही लकर से विगड़ कर ककर व ककड़ होगया।

एक दूसरे विद्वान की यह सम्मति है कि एक समय एक बढ़ें भोजके समय भोजन के साथ ग्रंह में कुछ किर किर ध्रागयी थी। जिस से दांतों के नींचे करकर शब्द हुवा अतएव उस समुदाय का नाम कर कर से विगड़कर ककड़ होगया

यक की सरे विद्वान का ऐशा लेख भिजता है कि "करालाग्नि,, सब्द का अपभंश शब्द ककड़ होगया।

ष्परोक्त सन्मतियों से निलती जुजती ही कई मन्य ब्राह्मण विद्वान तथा सत्री विद्वानों की सन्मवियें भी हैं परन्तु ये सन भिष्टना प्र-लाप व मनपडंत नातीयें हैं, अतएन हमारी निज की सन्मति ऐसी है कि चन्द्रवंश में यह के दूसरे पुत्र के छु हुने तिसके श्रीकृष्ण व- रेदेन हुये तिनकी १५ वीं कपर की पीढ़ियों में ध्रेशुराना के पुत्र सत्वरजा ब इनके पुत्र राजा. सात्वत से कीशल्या के गर्भ में ५ पुत्र १ भजमान, २ धन्यक, ३ देवाइव,४इिव्य धार ५ महामोज हुये। इनहीं धन्यक महाराज के चार पुत्र कुछर, भजमान, शमीक धीर बद्धगर्भित हुये धतएव इन्हीं महाराज कुतुर की सन्तान कीछर कहायी जिसका धपभंश ककड़ होगया।

इन सम्मतियों में जो सत्य सिद्ध होगा सो ही प्रम्थ में विवंधी सिद्धत क्रिया जायगा।

१०० कछवाहाः- यह प्रसिद्ध सूर्व्यवंशका एकभवर्ष इनका निकास भयोध्या जी से है यह जाति श्रयोध्या से रोहिताश्च-याने रोहतक, वहांसे नरवर की गयी और वहां से जाजपुताना प्रदेशा-न्तार्गत दूढाइ के मान्येर नगर में भपना अधिकार किया जिस का प्रसिद्ध भाजकल का नाम जयपुर है राजा जबसिंह ने अपने नाम पर यह जयपुर वसायाया धाजकल की जयपुर गई। इस जाति के प्राधीनहैं जयपुर के वर्तमान महाराजा हिज हाइनेस सरमदे राजाद्दाये दिन्दुस्तान राजराजेन्द्र श्रीमहाराजाधिराज सवाई सर माधवसिंह जी वहादुर जी० सी० एस० माई० ई० जयपुर के महाराजाधिराज हैं इस राज्य में दिवान भी बहुत से हो गये हैं पर देशहित के काम याने मुफ्ताशिचाप्रचार महाराजाकालेज संस्कृत कालेज, धार्टेस्कूल , ग्रादि २ विद्या सम्बन्धी लोकोपकारी कार्ट्य के खरच की उदारता की नींव मृतपूर्व रायबहादुर स्वर्गक्र-सी बाबू कान्तीचनद्र जीके समय मेंदी लगीशी तब से झाजतक थटालाभद्दे।रहाहै इसराज्य में प्रजा को क्या र धाराम है तथा प्रजा के हितक क्षिये राज्य प्रवंभ व राज्यप्रकाली में क्या र सुधार होने की आवश्यका है उसका विवर्ध सप्तख्यदीप्रन्य में देने का उद्योग करेंगे चौर तहां ही महाराज के सुप्रवंध तथा धर्मभाव व बहारता की मीमांसा दोगी साबदी में जयपुर राज्य का पूर्व इतिहास तथा धाठारहों कोटिइयों का निवर्ष भी होगा और सब के वंशष्ट्रच

याने कुर्सीनामें भी देंगे। तथा मद्दाराजाधिराज व कोटड़ियों के सर्दारों के फोटा व उनका विवर्ण भी देंगे।

(१०१)किठियारा: - यह जाति चित्रय वर्ष में बतलायी जाती है सनाह्य त्राह्मण इस जाति की पुरोदिवाई करते हैं ये लोग श्री रामचन्द्र जी के पुत्र लव कुश की सन्तान कहाते हैं तिस ही की स्मृति में इन के यहां कुशा पास का पूजन होता है श्रीर ये ध्रपन हाथों से कुशा (हाम ) को नहीं काटते हैं परन्तु इन के चित्रत्व विषय लोगों को सन्देह है श्रवएव इन का निर्णय प्रन्य में होगा।

(१०२) कठेरिया: — यह जाति नहीं कंघरिया व नहीं कठेरिया कहाती है स्रजंबशी छित्रय हैं विद्वानों के प्रमाण भी मिले हैं परन्तु इन में कई ज़रीतियें मी हैं उन को देख कर लोगों ने इन के विरुद्ध नाना भांति की वातें बतलायी हैं वे किसी २ अंश में माननीय भी हो सकती है अतएव उन पर लच्य रखते हुये इस जाति के जित्रयत्व विषयक विवाद को मिटावेंगे यह जाति याहजहांपुर, पीलोभीत, वहायुं, एटाह, फर्टक्खायाद; आदि आहि जालों में है देखें इन में ये लोग अपने जित्रयत्व सम्बन्धी क्या २ प्रमाण व २५१ प्रश्नों के उत्तर मंडल को क्या भेजते हैं जिस से निर्णय में सुभीता होगा। इस जाति के १२ भेदों का विवर्ण प्रन्थ में हों।

(१०३) कहेरा:— इस का दूसरा नाम फढार भी है यह संस्कृत कृषीकार या कर्पकार का अपश्रंश प्रतीति होता है इस जिति का सन्बन्ध मन्छाह जाति से जाना गया है परन्तु ये लोग माज कल मन्छाहगीरी न करके खेती करते हैं इन की उत्पत्ति के विषय बहुत कुछ पता लगाया है इन का जाति पद भी सामान्य है ये लोग शुक्तप्रदेश में भनुमान ६० इन्तार के हैं। ये लोग शढ़-इयों की तर्रष्ट लकड़ी का काम भी करते हैं। श्रीर भपने को स्विय मानत हैं पर लोग इन्हें शृद्ध धत्तलाते हैं सत्य क्या है सी विवर्ण मन्य में दिया जायगा।

(१०४) कत्तकारी: (ऊदरादे शदक)यह जाति दिच्या हेरा में की है इन की स्टील साइक ने शूद्र से निच व चांडाल से कंच माना है इन का पेशा कत्या बनाना है शेष प्रन्य में लिखेंगे। (१०५) कतुवा: चयह जाति प्राज्यमगढ़ श्रीर पीलिभीत के जिले में विशेष रूप से है ये लोग प्रपने को एप्रिय वर्ष में मानते हैं इस जाति की पेतिहासिक घटना व विवर्ष को देख कर यह जाति एप्रिय मानी जा भी सकती है पर इस में इन्छ प्रचलित हशाय पेती हैं जिन से किस वर्ष में माना जाय? इस जाति की विद्या रियति साधारण है प्रतएव इन का विवर्ष विचार पूर्वक प्रन्य में देंगे।

(१०६) कथ दिनिये :-यह बिहार प्रदेशस्य विनये हैं इन का पेशा दुकान्दारी तथा बहारगत है कुछ खेती भी करते हैं इन के पुरोहित मैथिल प्राध्यक हैं एक विद्वान लिखते हैं कि ये होगं प्रपत्ती विधवावों का पुनर्विवाह कर देते हैं परन्तु तल्लाक दिशी हुयी कित्रयों का नहीं ये लोग प्रपने मृतकों को जलाते हैं पर उन का श्राद्धाद ३१ वें दिन करते हैं। परन्तु यह उपरोक्त लेख किसी हेपी का मालुम होता है क्योंकि छुछ प्रमाण इस जाति के पच में भी मिले हैं प्रतप्त २५१ प्रश्नों का उत्तर श्राने व वर्णव्यवस्था कमीशन के प्रन्वेपण करने पर हो हम हद्ता के साथ निर्णय कर सकों। देखें ये लोग श्रापने विषय में मंडल की क्या क्या प्रमाण भजते हैं।

(१०७) कनफटा :— यह जाित राजपुताना में विशेष है श्रीर सामान्यतया युक्त प्रदेश में भी है कहीं ये गोरखनाथी, कहीं काल्वेलिये कहीं पर जोगी कहाते हैं जो शुद्ध शब्द योगी का श्रपभ्रश है, इस जाित के भाचार्थ्य गुरू गोरखनाथ जी महाराज एक बढ़े योगी, सिद्ध व महात्मा थे इन्हीं का वसाया हुवा प्रसिद्ध गोरखपुर शहर है वहां इन का मन्दिर व पृष्यस्थान है गुरू गोर रखनाथ जी का आदि स्थान वहां ही है इन के २४ मेदों का पता लगा है, इन्हीं का एक मन्दिर पशुपतिनाथ का नैपाल में है, ती-सरा प्रसिद्ध मन्दिर इकलिङ्गी महादेव का मेवाझ याने उदयपुर राज्य में हैं, चौधा मन्दिर बंगाल प्रान्त के हुगली के जिले में इमझम के इलाके में महानन्द स्वामी का है विशेष विवर्ष व निर्णय हिन्दू जाति वर्षाव्यवस्था कस्पद्रम में करेंगे।

(१०८) कन्नक्कन :—माइसोरराज्य छीर ब्रिटिश गर्ननेमेन्ट के इलाकों में लिखा पढ़ी का काम करने वाली जाति कनक्कन है संयुक्त प्रदेश के कायस्थों की तरह इन का पद है छर्णात् ये लोग चित्रय वर्ष में हैं छीर राज्यमें पढ़े लिख पने के काम इस जाति के हाथ में है ये द्रिवड़ चित्रय कहाते हैं इन की मान मर्प्यादा महां खूथ चढ़ी बढ़ी है इस जाति ने राज्य के कामों को छप्ती मुद्दी में ले रक्खा है। इस जाति ने न छपनी जाति विषयक कोई प्रमाश ही भेज छीर न वर्षाज्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा छन्वेषण ही कराया। अतएय शेष सप्तखंडी मन्य में लिखेंगे।

१०९ कानाराकामा:— यह कनारी बाह्ययों का एक भेद है जोकि तैलंग देश में विशेष हैं जहां तैलंगी (टेलेगु) भाषा बोली जाती है, यह स्मात बाह्ययों का एक भेद है स्मात भी दो प्रकार के होते हैं एक वैदिक और दूसरा नियोगी ये कनाराकामा बाह्यय वैदिक हैं ये तैलंगी बाह्यया भी कहाते हैं ये चार प्रकार के हैं ? कनाराकामे र व भूरेकामे ३ उलचकामे और ४ हैसनगकामें शेष प्रनथ में लिखेंगे

११० कनीपा जोगी:— यह एक जोगियों की नाति है इनका रहन सहन खान पान भी कनफटावों से मिलता है य लोग कनफटा जोगियों की तरह सांप दिखा कर अपनी आजी- विका करते हैं परन्तु अपनेको कनीया जोगी कहते हैं रोष प्रन्थ में लिखें।

१११ केनेत केनेट:— यह जाति क्रनेत भी कहाती है यें लोग अपने को सिश्च होने का दावा करते हैं परन्तु किन्हा २ विद्वानों ने इस जाति के विरुद्ध अनेकों प्रकार की सम्मित्यें प्रकट कियी हैं एक विद्वान इस जाति को नीच श्रेणी के खेती करने वाले तथा अधार्भिक उत्पत्तिकम से पैदा हुई लिखी हैं परन्तु एक विद्वान इस जाति को प्राचीन राज्य वंशों में से भी वतलायी है अतएव इसका निपटारा प्रन्थ में करेंगे हमारी निजकी सम्मितमें यह जाति सूर्व्यंवंशी चित्रयों में से है परन्तु इस जाति के यहां से कुछ भी विद्या नहीं प्राप्त हुवा एक तीसरा विद्वान इस जाति को चित्रयंथ में लिखता है युक्तप्रदेश के उत्तरी मार्गों के प्रायः पद्दाड़ी भागों में यह जाति विशेषक्ष से है ऐसा भी लेख मिला है कि ये लोग सूर्व्यंवशी चित्रयें हैं विपत्तिवश भगकर जीवरचार्थ इघर उधर चले गये और अपने चित्रयत्व को लिपाकर कुपी द्वारा निर्वाह करने लगे शेष सप्तखरही प्रन्थ में निर्मयान्तरिक्षेंग ।

११२ कनोदिया:— यह णादि गीड़ ब्राह्मणों का कुलनाम है जो भाजकल अल्ल व सासनें। के नाम से प्रसिद्ध हैं विवाहादिके समय वरव कन्या वालों की ओर से गोत्र की तरह परस्पर सम्बन्ध के समय माका. नानी का, दादीका तथा अपना ये चार गोत्र व सासन टाले जाते हैं उन्हीं सासनें। में से यह एक है।

११३ कन्दू: इस जाति के ६२ भेदों का पता लगा है यह जाति अपने को वैदय वर्ष में मानती है परन्तु साधारण जनस. मुदाय इस पर सन्देह करता हुना विरुद्धता प्रकट करता है संस्कृत में कन्दूनाम भट्टा या भट्टी का है अतएव जो भट्टी पर मिठाई आदि. बनाकर जीविका करे वह कन्दू कहाता है राजपुताना प्र. देशस्य मारवाड़ में हलवाई को कन्देहि जी कहते हैं और इन की मिठाई पूरी आदि वी में पक्षी रसीई उद्यातियें विना रोक टोक

खाती है इस जाति के विरुद्ध अनेकों शार्त किसी र ने हमें कही हैं पर उन हेतुशून्य वार्ता को न मानकर इस जाति के वर्णस्य का विशेष अन्वेपण २५१ प्रश्नों द्वारा करके विस्तारपूर्वक विवर्ध अपने अन्य में लिखेंगे हेखें यह जाति हमारे २५१ प्रश्नों के क्या उत्तर देवी है ? यह ही जाति मारवाह में कन्दें हैं, युक्तप्रदेशीय बेलिया के ज़िला में इलवाई तथा विहार बंगाल में कन्दू कहाती है । मिर्जा-पुर व फयजाबाद में बहु २ ज्यापार करती है इस जाति ने हमारे जनरल नोटिस के घनुसार अपनी जाति का विवर्ध कुछ भी नहीं भेजा। परन्तु युक्तप्रदेशीय इलवाई जाति की मानस्त्र्यादा व आ जार विचार उद्यवेश्यों के जैसे हैं, हां कुछ कुरीतियें भी इस जाति में हैं जिनका विवर्ध सप्तखंडी मन्य में करेंगे। इस इसवाई जाति में बहुत सी बातें शास्त्रोक्त वैश्य वर्ध की सी भी हैं अतएव धर्म ज्यवस्था सभा द्वारा यह जाति छुपा की पात्री है।

११४ कन्यूड़ी:-इस का दूसरा नाम कन्द्री भी है यह एक पहाड़ी नाहाणों की जातिहै चांदपुरके परगनेमें कन्युड़ा एकगांव है उससे निकास होनेके कारण थे पहाड़ी नाहाण कन्युड़ी कहांचे उसह गांव में नहांवेता महांवे शीनक का आश्रमहै यह जाति शीनकश्चि की सन्तान होने से इन नाहाणोंका गोत्र भी शीनक है राजा साइव गढ़वाल इसही जातिके भूपण हैं इन लोगोंकी विचास्थिती सामान्य थी पर अवकुळ विद्या की चरचा चलपड़ोहै ये लोग छोटी कह के बड़े मज़बूत होते हैं इन को कोई नाह्यण व कोई ज्ञात्रिय बताते हैं पर सत्य क्या है इसका विस्तृत निर्णय प्रम्थ में करेंगे। तहांहों राजा साह गढ़वाल का कोटो व उन की जीवनी भोदेंगे

१९५ कपिलियन: -यह द्रावेड़ देश की खेली करने वाली एक जातिका नामहे ये केनारियों में प्रतिष्टत जाति समभी जातिहै

११६ कमलाकर:- यह महाराष्ट्र प्रान्तकी एक ब्राह्मण जातिका भेदहै जो देशस्य नाम से प्रसिद्ध है इसही बाति के महा महाविद्वान '' कमलाकर भट्ट '' ने ''शूद्रकमलाकर!' नामक एक अन्य रचा है जिस में शूद्र जाति का विशेष विवर्ध है शेष विवर्ध अन्य में लिखेंगे यह अन्य निर्धायसागर प्रेस मुन्यई में मिलेगा।

११७ कम्बलातर:- व्रविष्ट देश की कवराइ जावि का उ पमेद है, इनका दूसरां नाम सोतियार भी है इसके 🚓 उपमेद है जो प्रत्येक एक दूसरे से भलग है। प्रतीति होते हैं यह जाति कृषी कर्म में व द्वाच के काम में वड़ी योग्यता रखने वाली है तथा य कोग मदरास में बड़े २ उद्य पदस्य हैं इस जाति के कुछ लोग मदरासमें भी हैं छीर छनुमान ४०० व ५०० वर्ष से ये वहां के ज़मीदार कहाते हैं ये लोग प्राय: मुर्जें। की लड़ाई व शिकार के ं बड़े बत्सुक (शीकीन) होते हैं इस जाति के चाल चलन प्रशंस नीय नहीं हैं ये लोग विश्तु के बड़े टपासक होते हैं छार ये लोग प्रायः जादगरी को जानने का दावा किया करते हैं क्योंकि य सीग सांप काटे हुये को झाराम करदेते हैं इस जाति के लोग सिर में चमकीले रंग की पगड़ी बांधते हैं और खिये अपने की गहने पीहन करके ही ढकती हैं अपने Upper Part ऊपर्'क माग(छाती)को दकने का भी कुछ ध्यान नहीं देती हैं इस जाति में विवाह की रीति एक प्राञ्चर्य जनक है ये लोग, वरवधू के लिये जाशकों की सम्मीवेंच नहीं क्षेत्र हैं शेषप्रनथ में लिखेंगे।

११८ कम्बोहा: - इस जाति के ८५ भेडों का पता लगाया है यह एक चित्रय जाति का भेद है परन्तु भारत के हिन्दू जन समुद्दाय में इनके वर्षत्वीवपय में मतभेद है यह जाति स्नादि से पं -जाव निवासिना है इनके भेद स्पेभद भी एक चित्रयों से मिलते हैं इस जाति की पदिवियें भी चित्रयों के तुस्य हैं किसी २ विद्वात ने इस जाति के विरुद्ध भी कुळ बातें बतलायी हैं ऐतिहासिक बार्तावों पर स्थान देने से निस्चय होता है कि यह जाति उच्चयाँ है परन्तु दोनों ही प्रकार के प्रमाख परस्पर सुटभेंड ले रहे हैं सत- ् प्रव आपनी कोर से अक्छा त बुरा कुछ न कहकर वर्ध व्यवस्था मंडल , के साथ परामशे हो चुकन पर ही निर्धय करेंगे इस जाति को मर्थाव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नी के उत्तर देना चाहियें जिससे बलपूर्वक लिखा जाय।

११६ कुमाठी:— यह एक तेंलुंग देशीय व्याप्तार कर्नेकाली जाति का नाम है इस जाति के दस भेदों का पता लगाया है केंलंग देश में व्यापार को इस जाति ने मुट्ठी में कर रक्खा है वहां ये उच्च श्रेणी के वैश्य माने जाते हैं इनका जातिपद युक्तप्रदेश के श्र. अव लों के वसवर है ये लोंग कहीं लिंगायतन, कहीं भास्कराचारी स्थार कहीं शंडूराचार्थ्य के श्रनुगामी हैं, मांस,शराव श्रादि समस्य वस्तुओं से विलकुल घृणा रखते हैं परन्तु एक विद्वान ने लिखा है कि ये लोंग Maternal wholes daughter नाना की लड़कों के साथ विवाह करलते हैं यदि यह सत्य है तो बड़ा घृणित कर्ताच्य है इसके हम श्रनुसन्धान में हैं, २५१ प्रश्नों के उत्तर श्राने पर सभा से निर्णय कराकर ही विस्तारपूर्वक प्रत्य में लिखेंगे।

१२० कमानगर: -- यह एक पेशे के कारण नाम पड़कर जानित कहाने लगी इसका दूसरा नाम तीरगर भी है ये दों शब्दों के
मेल से बनी है कमान का मारने व चलाने वाला, तीरगर
से बिगड़ कर ये लोग नित्तार कहाने लगे हैं जिन दिनों में
वीर कमानों की लड़ाइयें होती थीं उनदिनों में इस जाति का धन्या भी खूब चलता था थीर यह जाति इतिदशा पर थी मरन्तु माज़
कल तीर कमान की लड़ाइयों की कुळ भी प्रतिष्ठा नहीं है मन्त्र ह इनका धन्दा भी बहुत ही गिरगया है झीर ये नाम मात्र के कमानगर
व तीरगर रहण्ये ये लोग अपने की माक्रियेट खिप की सन्तान
भवलाते हैं क्योंकि तीरकमान की विद्या के आवाद्य माक्रियेट्स
भवलाते हैं क्योंकि तीरकमान की विद्या के आवाद्य माक्रियेट्स
भाषि थे, इन ऋषि जी महाराज का आश्रम रायमेद्री के जिले

(१२१) कमार :- बंगाल में लुहारों की "कम्मैकार" कहते हैं और उसे ही कर्मकार से विगड़ कर कमार बन गया है क्यों कि य लोग लोहा गलाना नहीं जानते हैं बरन विलायती ढंले ढलाये लोहे पर काम करते हैं और कृषी के मीज़ारों की मरम्मत मादि कर दिया करते हैं यह लोग बंगाल में सत्यूह श्रेणी में माने जाते हैं ये लोग चाक केंची आदि बहुत बढ़िया तय्यार करते हैं यह ही महीं किन्तु विलायती तालों से टक्कर लेने वाल बढ़िया ताले भी त्रयार करते हैं इस जाति में बहुत से लोग सुनार का भी अन्दा करते हैं चान केंची छादि के लिये वर्दवान के प्रेमचन्द कमार और साला मादिकों के लिये " दास चन्ड को " प्रशंसा के योग्य हैं इन का धरमे प्राय शाक्तिक है यह लोग काली व दुर्गादेवी भादि कीवभत्तक देवतावों के वितिदान रूप वंकरों के गलें कारने में प्रार्थः नीकरी फरते हैं भीर उस के घरले में ये लोग वकर का सिर बेते हैं संघवा चार छ: भाना दिचणा ले जेते हैं इस जाति में जिन लोगों ने इस तरह का काम त्यांग कर सुनारपने का काम महण कर लिया है वे प्रतिष्टित समिभे जाते हैं इस जाति में विद्यां का बद्दा सभाव है यह सब थन्य विद्वानों की सम्मत्याधार पर लिखा है शेप प्रन्थ में क्रिकेंगे।

(१२२) समारी: -यह एक वैतंग देश की लुंहार जाति का नाम है जो "पंचनामवाले " जाति में का एक उपमेद है ये लोग सनारंपने का भी काम करते हैं शेष प्रत्य में लिखेंगे।

(१२३) कवीरपंथी :- यह एक जाति नहीं है परन्तु इस को हम एक पान्थिक समुदाय कह सकते हैं उस ही समुदाय के लोगोंने अपने की श्रज्ञान वश कवीर पंथी अपनी एक जाति मान ली है हमें अपनी Public inquiry पवलिक सहक्षीकात में कोई २ मनुष्य ऐसे भी मिले जिन से वार्तालाप होने से वे अपनी जाति "कवीर पंधी" धतकाने लगे परन्तु जन वे समभायेगये तब अहुत कुछ बादानुवाद के पीछे उन्हों ने स्वीकार किया कि कवीरपन्थी कोई जाति नहीं है बरन कवीर जी महाराज के पंत्र. की जीकोई माने वह ही कवीरपंधी कहाया जा सकताहै।

आजफल प्रायः लोगों ने धर्म मत और पंघ इन तीनो शब्दों का एक ही अर्थ मान रक्खा है परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर की आहावों के अनुकृत करना धरना 'धर्म' कहाता है ईश्वर के परमभक्त ऋषि महर्षियों के सम्मति व लेखानुसार फर्क व्य कम करना व मानना ''मत' कहाताहै साधारण पुरुषों की अपेका किसी शुद्धान्तष्करण साधू सन्यासी महात्मा व विद्वान आदि की निज सम्मात्यानुकृत जो मांग है वह पंच कहाता है तैसे दाद्पंच कवीरपंच आदि । अतपन इस पंच के चलाने वाले महाराज कवीर जी तुथे हैं जिन की उत्पति के विपय भिन्न भिन्न विद्वानों के लेख मिलवे हैं कोई चन्हें जाति से जुलाहा, कोई जाति से हिन्दू लिखता है भतपन इस सम्प्रदाय से कवीर जी महाराज की फोटो व विवर्ष धाने पर इम इनकी जीवनी सप्त खारडी मन्य में देंगे।

१२४ क्रिकेल: यह दिचिया प्रान्तीय ब्राह्मणों का एक मेर है एक विद्वान लिखते हैं कि ये लेग चितपांवन ब्राह्मण समुदाय में से हैं प्रायः निषिद्ध कर्मों के करने से यह नाम पड़ा है, मछ— लियों का खाने, कन्यावों का रूपैया लेने,, विषयों में रत रहने आदि के कारण से ही इनका नाम करकल पड़ा है पर इन बुरे प्रमाणों के अतिरिक्त कुछ अच्छे प्रमाण भी मिले हैं पर यहां रखान नहीं है अत्राप्त प्रम्थ में निर्णय करेंगे इस जाति से वर्षा व्यवस्था सभा के २५१ प्रश्नों के उत्तर आने की भी आवश्यका है।

१२५ कर्याः यह कायस्य जाति का एक अंद है जो युक्त प्रदेश व विहार तथा उड़ीसा में पायी जाती है विशेषरूप से तिरहुत और विहार के उत्तरी भागों में यह जाति भिलती हैं जहां ये लोग पटवारीगीरी तथा कारिन्दा गीरी करते हैं। एक वंगाली महाविद्वान की सम्मत्यानुसार इनका पद श्रीवास्तव भीर अम्बट कायस्थों से नीचा है बंगाल के उत्तर राहड़ी कायस्थ भी अपने को करण कायस्थ ही बतलाते हैं परन्तु उत्तरिश्वहारी करण कायस्थ तथा उड़ीसा के करण कायस्थों में कुछ सम्बन्ध नहीं है इन सबकी परस्पर स्थित कैसी भी हो पर कोपकार एसा लिखते हैं कि:—

## शुद्रावैश्ययोर्जातो जातिविशेषः—

प्रशित् शुद्रा व वैश्यद्वारा पैदा हुई जाति का नाम करण है ' पुनः ''शुद्राविशोस्तु करणः '' क्रथं ऊपर के समान ही है पुनः⊸ः

नटश्च करण्ंश्चिव खसो द्रविड़ एवच। मनु०१०-१२

प्रधीत् ब्रात्य संक्षक चात्रिय की सन्तान करण हैं ऐसे ही प्रमाण मिले हैं परन्तु हमने भ्रमनी सन्मित सर्वत्र ही स्वाधीन रक्सी है संहल के निर्णयान्तर विशेष विवर्ण सप्तखंडी प्रन्थ में लिखेंगे। देखें यह जाति भ्रमने पद्य में क्या २ प्रमाण भेजती है ?

१२६ कर्गाटक ब्राह्मगा:- यह दस प्रकार के मुख्य बाह्य-गों में से एक भेद है पश्चद्रविड़ ब्राह्मण समुदाय के भन्तर्गत प-दिला भेद है यथा:—

> कर्णाटकाश्चेतेलङ्गा द्राविडा महाराष्ट्रकाः। गुर्जराश्चेति पञ्चेव पञ्चद्रविड्कथ्यते॥

श्चर्य कर्णाटक तैलंग, द्रविड, महाराष्ट्र श्रीर गुर्जर ये पांची पश्चद्रविड कहात हैं शेष विर्वाण शन्त में लिखेंगे।

१२७ कर्तामजा :- यह एक बंगाल प्रान्तीय मत ब सम्प्र-दाय के कारण से कदाचित जाति मानी जाती हो, अन्यमा यह तो जाति नहीं है यह शब्द बंगाली भाषा का है जिसका अर्थ यह होता है कि 'Adorer's of the Headman or Gurn ( गुरू पूजक ) याने गुरू की पूजा करने वाले धंगाले में यह मत गौरव की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस मत के चलाने वाले सद्गोप वशोद्भव रामसरनपाल थे जिनकी जन्मभूमि गोश-वाराःमें थी जो कंचरापारा स्टेशन के समीप है उनका कथन व षपदेश, या उनकी सहस्य गुरू से उपदेश प्राप्त हुवा है ''तथा उ. नका यह भी कथन था कि भ्रौतिया गुसाई द्वारा उनको विशेष शक्ति प्राप्ति हुयी है रामसरनपाल के मर्यान्तर उनकी विधवा सची मायी गई। की अधिकारियी हुयी इस मायी के स्वर्गवास के पश्चात् गदी पर उनका लड़का ईरवरपात्र वैठा रामसरनपाल थड़े बुद्धिमान व विचक्तमा पुरुष थे उन्होंने अपने शिष्यवर्गी पर मनुष्य शरीरधारण करने का टेक्स लगाया और यह प्रख्यात किया कि मुक्ते यह टेक्स संप्रह करने का श्रीधकार है। इस मत में प्रायः स्त्रियों की प्रधिकता थी क्योंकि वे छपने पति पुत्र व भाई प्रादि की भविष्यरचार्थ व दीयोयु के निमित्त टेक्स देकर गुरू महाराज का आशिर्वाद लेती थी, रामसरनपाल ने दत्तिण। इकट्टा करनेके लिये अपनी आरे से अजिन्ट (संप्रद कत्ती) नियत किये थे और ये मृजन्ट लोग पुत्र, मित्र विहीन विधवावों के साथ वड़ी सहा-तुभूति दिखलाते थे ग्रीर कर्ता ग्रधों की गांखें, गृंगी की बोली तथा कोड़िया का कोड़ भी दूर कर सकने को सर्वत्र प्रख्यात करते थे और श्रपनी शिष्यादों की एक गुप्त सभा किया करते थे जहां वे फ़श्नलीला,का पार्ट लेते ये यह एक मत है पर लोग इसे जाति मान वैठे हैं अतएव सूर्चम सा यहां वर्णन किया है। शेप महान मन्य हिन्दू जाति वर्षान्यवस्था कल्पद्रम में लिखेंग तहां ही इस मत के आचार्य रामसरनपाल का फोटो व उनकी सूचम जीवनी

१२८ कर्नाम:- यह दीचण देशीय चित्रय जाति है पश्चिमी त्तर प्रदेश में प्रायः क्षिला पढ़ी का कार्य्य कायस्थ जाति के हांथ में है तैसे ही मदरास प्रान्त व अन्य देश में सुंशीगीरी का काम नियांगी बाबाणों के हाथ में है वैसे हा द्राविड दंश में बेलालर भीर बदुगा एक जाति है जो केवल लिखा पढ़ी का काम करती है इसहा तरह माईसार के पूर्वी दिचणी भागोंमें कनीम जाति ने लिखा पढ़ी का काम भ्रपने हाथ में लेरवला है ये लोग उधर भ्र च्छे २ पदों पर नियत है और विद्या में अच्छी उन्नति कियी है परन्तु भारत का जाति श्रंहकार व जाति दम्भ सर्वत्र फैला हवा है श्रीर एक जाति श्रपनी श्रपेचा दूसरी जाति को भ्रपने से छोटी सममती है इसही तरह उस देश में कोई २ इन्हें शुद्र मानते हैं परन्तु जहां तक हमें पता लगा है इस जाति में शहता के कोई काम वरीति भांति प्रचलित नहीं हैं वरन इन लागों में यज्ञीपनीत सं. स्कार की पृथा भन्छ प्रकार से प्रचलित है भनएवं ये दिजाति हैं इनका पद उच कायस्थों के बराबर है इनमें बहुत से लोगों ने भ्रन्छी २ डिप्रिये प्राप्ति कियी हैं इनका धर्म वैशनव है ये लोग दयावान व शिवोपासक भी होते हैं। यह सब भ्रन्थ विद्वानों के लेखाधार पर है परन्तु विशेष विवर्ण २५१ प्रश्नों का उत्तर इस अभित के यहां से झाने पर वर्शान्यवस्पा मंडल द्वारा निर्शेय करा फर लिखेंगे।

१२६ कम्मिकार: - यह बंगाल प्रान्तीय लोहे का काम करने वाली जाति है लुद्दार को संस्कृत में कम्मेकार कहते हैं युक्तप्रदेश में ये लुद्दार कहाते हैं विद्वानों ने इस जाति की स्थिति सर्वत्र एक सी नहीं वतलायी है युक्तप्रदेश के लुद्दार आजकल ज़नेक पहिन कर त्राह्मण कहाते हैं, छुटियानागपुर और भध्यप्रदेश के लुद्दार Unclean Caste अपित्र जाति मानी जाती है यह एक विद्वान का सम्मति है। पुराणी में लुद्दार जाति की उत्पत्ति त्राह्मण पिता द्वारा लिखी है धनपन वीद्यप्रधानात से ये बाह्मण हो सकते हैं।

परन्तु इसका निर्धय २५१ प्रश्नों का उत्तर झाने पर ही वर्धव्य वस्था मंदल में निश्चय किया जा सकेगा शेप विवर्ध निर्धय होने पर हिन्दू जाति वर्धव्यवस्थः कल्प्यम प्रन्य में देखना तथा लकार की जातियों के साथ लुहार प्रकरण में विशेष लिखेंग ।

१३० कराढे ब्राह्मण :- यह महाराष्ट्र देशीय देशस्य ब्रा-हाण जाति का एक भेद है, सतारा से १५ मील की दूरी पर कृदना व कोइनानदी के संगम पर करहढ़ एक कस्त्रा है वहां से निकास होने से कराढ़े व कहाड़े कहाये यह काराष्ट्र देश एक यड़ा हुए देश माना गया है इस देश के वासी कराड़े ब्राह्मणों के लक्त्रण एक प्रन्थकार ने ऐसे लिखे है कि---

सर्वे लोकाश्च कठिना दुर्जनाः पापकार्मिणः । तद्देशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ॥ पापकर्मरता नष्टा ब्यभिचारसमुद्भवाः । खरस्य द्यस्थियोगेन रतिचतं विभावकं ॥

मर्थात् काराष्ट्र देश में ब्राह्मस कठार दुर्जन व पाप कर्मी हैं उस देश के ब्राह्मस काराष्ट्र कहाये वेपाप कर्म में रत व व्यभिचार से पैदा हुये हैं और गंध की हुद्दी द्वारा वीर्थ्य प्रचेप किया गया है।

तेषां संसर्गमात्रेण सर्वेलं स्नानमाचरेत् ।

इन करावे त्राक्षणों के संसर्ग मात्र से ही सबैल स्नान करे सक शुद्ध होता है।

ये त्राह्मक प्रति वर्ष देवी के यहां जीते जी त्राह्मक की मार कर विज चढ़ाया करते ये तरनुसार ही भान ने व जवां ई को मार कर चढ़ाना भी यह सर्वे तम फल की प्राप्ति का कभ मानत हैं। यह पुराकों के प्रमाकों के प्राप्तार से ही हम ने लिखा है इस नर इत्या को सतारा के रेजीडेन्ट मिस्टर इन्कन साहिब ने लिखकर सुन्वई के गर्वर्नर मिस्टर वाकर साहब से सन् १८७६ में वन्द करायी थी।

हमें उपरोक्त प्रमाणों पर कुछ विशेषविचारकरना है देखें ये कराढे बाह्मण इस मंडल की अपनी जाति की उत्तमता विषय क्या क्या प्रमाण व मृचनायें देते हैं ? व २५१ प्रश्नों के उत्तर भेजते हैं या नहीं ? तब ही हम धर्म व्यवस्था मंडल के परामर्श द्वारा विस्तृत रूप से निर्णय करके हिन्दु जाति वर्ण व्यवस्था करपढ़ म नामक प्रन्य में लिखेंगे। वर्णव्यवस्था कमीशनं द्वारा जांच होना भी अ. स्यावस्थक है।

(१३१) कल्लन :- यह दानिया देश में जुल्मी पेशा करने वाली एक जाति है इस के सम्बन्ध में मिस्टर नेल्सन ने ऐसा लिखा है कि:--

कल्तन जाति के मनुष्यों का लड़कपन आरम्भ से ही चोरी व नुदेरापना में बीतता है यहां तक कि १५ वर्ष की ऊमर में ये चोरी के काम में पारंगन (फाज़िन) समक्ते जाते हैं तब से वे लीग खरुछन्दना पूर्वक कुछ दिन तक अपने बाल बढ़ाया करते हैं नव कि ये बड़े अनुभवी चीर हो जाते हैं तो उन की कोई रि-इतेदारिन उन्हें उस चीर्य अनुभिवता के लिये उन्हें इनाम देती है—ये लोग शिव उपासक होते हैं पर इन में कुछ रीतिये मुसलमानों से मिलती हुयी हैं।

१३२ कल्वार—: यह जाति युक्तप्रदेश विहार, बंगाल भादि भादि प्रान्तों की है इस जाति के ६३३ भेदों का पतालगा कर हमने इनका विवय संप्रह कियों है इनमें ६०६ भेद तो हिन्दू कलवारों के हैं भीर वाकी २४ भेद मुसल्मान कलवारों के हैं परन्तु ये सब हिन्दू से ही विपोत्तवश मुसल्मान होगये हैं इनकी रीति भाति भी हिन्दू यो मिन्नती जुनती सी है। प्रायः प्रन्यकारों ने इस जाति का भादि धन्दा शराब खेंचना व बेचना निखा है,इस

जाति की उत्पत्ति विपर्थ एक विद्वान ने चांत्रिय पिता व वीनयानी मा द्वारा लिखी है दूसरे विद्वान ने इस जाति का वर्ण चीत्रय लिखा है। एक तीसरे निद्रोनन इस जाति कावर्ण वैश्य लिखा है, ग्रन्य ग्रन्य विद्वानों ने इस जाति की उत्पत्ति कई अन्य र प्रकारों से लिखी? है श्रतएव वे सब प्रभाग कलवार जाति के चित्तों की द्रवानवाल हैं अतएवंडन्हें स्थानाऽभाव से यहां न लिखकर मंडल की वर्धाव्य—ं वस्था सभा में निर्धायार्थ पेश करेंग्रं यह जाति अपने की चित्रिय मानती है पर साधारण हिन्दू समुदाय इसे स्वीकार करने में, आपत्ति प्रकट करती है । किसी २ विद्वान ने इस जाति को "महाजन " की पदवी दियी है जिसका; अर्थ उत्तम जन के हैं यथा:-- " महाजनो येन गतस्सपन्या" श्रर्थात् जिस मार्ग से श्रेष्ट धन्मीत्मा जन चलें वही उत्तम मार्ग है अतएव महाजन शब्द को अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य के हैं, शाक्त सम्प्र<sup>े</sup> दाय के सिद्धान्तें। के अनुसार शराव देंचिना व पीना सक्ति देने वाला सर्वेतिम कर्म है अतएव कलवार कलाल व महाजन आदि २ समुदाय भी सर्वेशि वैश्य जाति मानी जा सकती हैं 🕸 । किसी समय में यह जाति शराव का काम करती होगी तो करती होगी पंरन्तु श्राज कल तो ये लोग वहे २ विद्वान, व्यवसायी. सदा-चारी तथा श्राजीविकार्थ उत्तम कर्म करने वाले हैं प्राय: यहार. पवीत धारी तथा मांसादि अभन्य पदार्थों से विलकुल पृणा करते . हैं हमारी यात्रा में अनेकों स्थाना में गुप्त अन्वपण करने पर अ-नेकों द्विज मण्डली ने इस जाति के विषय स्रनेकों विरुद्ध व स. मर्थन पत्त के प्रमाण व हेत दिये हैं उनंसव की यहां न लिखकर वर्षव्यवस्था कमीशन की रिपोर्ट के भरोसे रुककर संडल के नि-र्थयान्तर विशेष विवर्श लिखेंगे। देखें यह जाति वर्शाव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा अन्त्रेपण कराती है या नहीं. तव ही हम अपनी निजकी सम्मति भी देंगे।

युक्तप्रदेश के एटा फर्रुखाबाद आदि आदि जिलों में भी म.

क्ष निशेष देखना हो तो "क ज्ञाल "प्रकरण देखिय

दिस्तन वैश्य बहुत हैं जिनके आचरण भी बड़े पवित्र हैं कांस्पांजं स्थलीगंज, गंजडुंडवाड़ा और अलीगढ़ आदि आदि स्थाने में हमने कई महाजनों को हानों वक्त संध्या करने वाले व यहोपवीत धारी तथा आगिनहोत्र करते देखा है और व लोग प्राय: अनाज व कपड़े के व्यापारी हैं हमें तो उनमें कोई भी बात ऐसी महीं मिली जो शास्त्र विश्व हो, हमने कासगंज व गंजडुंडवारां आदि आदि स्थानों के द्विज समुदाय से भी महाजन जाति के विषय गुप्त अन्वेषण किया परन्तुं किसी ने इनके विरुद्ध कुछ भी प्रामाणिक वात नहीं वतलाथी परन्तु वहां का उच हिन्दू समुदाय हम जाति के साथ द्वेष व डाइ बहु रखती है तथा डुंकरिया पुराण के अनुसार लोग उन्हें युरा व नीच बतलाते हैं परन्तु यह सरासर इस महाजन जाति के साथ अन्याय है और उदार मानों वाले निष्पच विद्व नों के योग्य कर्त्तेत्र्य नहीं है इस जाति का विवर्ण भी बहुत कुछ संप्रण किया है सो मविष्यत में मकार की जातियों में महाजन प्रकर्ण के साथ प्रकाशितिकया जावेगा।

विद्वानों ने महाजन शब्द का अर्थ श्रेष्ठजन माना है अतएव वैश्य वर्ध में जा श्रेष्ठ कम्मों समुदाय था उन्हें प्राचीन काल में विद्वानों की सभा ने " महाजन " की उपिध दियी थी अतएव अन्य द्विज समुदाय इनके इस मान्य से डाह करके इनके प्रति द्वेष प्रः कट करते हुये अनेकों भूठी २ करपनाये रचडाली और वे ही समय पाकर डुकरिया पुराख द्वारा प्रचालित होगयीं।

हमारी यात्रा में कई स्थानों में विद्वानों ने हमें यह बतल या है कि इनका निकास बर्जस्थ महाबन से हैं तदनुसार ये पहले महावनी बैरय कहाते थे तिसही का चदल कर इनका नाम महाजन होगया इस जाति के १४ भेदों का पता लगाकर विवर्ण संप्रह किया है। जिनमें से मुख्य भेद १गुलहरे २तीनवारे ३सातवारे ४सोहारे भ्वडपतिया म्रादि हैं यहां स्थानाऽभाव से विशेष न लिखकर २५१ प्रश्नों द्वारा वर्णव्यवस्था कमीशन का भ्रन्वेपण हो चुकने पर ही विशेष सप्तरंखंडी प्रन्थ में लिखेंग। १२३ कलहंस :— यह एक राजपृत वंश है ध्रवध प्रदेश मैं विशेष रूप से है, गोंडा जिले का वमनीपाड़ कुल भी इस ही जाति के ध्रश्तर्गत है एक विद्वान की सम्मति है 'कि इस चित्रय जाति के क्रिश्त श्रीकीन बुजुर्ग ने काले इस पलवाये थे तब से इन का नाम काले हंसी हुंवा और काले हंसी से विगड़ कर प्रचित्र कल ईस हो गया यह जाति वस्ती, वाराहवंकी, गोंडा और वहराइच के जिले में बहुत है इन का जातिपद उत्तम है लोगों ने हमारी जातियात्रा में बहुत सी वार्ते इस जाति के विरुद्ध नोट करायी हैं इस जाति ने वर्धाव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये तथापि अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के प्रमाणों पर लक्ष्य करते हुये वर्धाव्यवस्था मंडल के परामर्श द्वारा निर्मय करके विस्तार पूर्वक प्रनथ में लिखेंगे देखें इस जाति के लोग अपनी पुष्टता विषष मंडल को क्या क्या प्रमाण भेजते हैं ?

१३४ कलंकी ब्राह्मण : —यह एक पतितंत्रणी के ब्राह्मणों की जाति हैं ये लोग मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र देश में विशेष रूप से पाय जाते हैं वहां ये out Caste जाति च्युत याने जाति पतित माने जाते हैं, हुसेनी कुंडगोलक, रंडगोलक धौर ब्राह्मण जाई धादि इन सब ब्राह्मणों का तथा कलंकी ब्राह्मणों का पद एक सा विद्वानों ने माना है।

इन के पतित होने के सम्बन्ध में एक विद्वान ने निम्न लिखित हेतुनों में से सम्पूर्ण अथवा एक दो माने हैं यथा:—

- १ मुसलमान से सन्तान पैदा होने के कारण
- २ नीच जातियों के यहां मिश्राई करने से
- ३ सम्पूर्ण प्रकार की जातियों का पविलक्त पूज्यस्थानों में चढ़ावा लेन से
- ४ अप्राह्य स्रथवा शास्त्र वर्जित प्रतिप्रद्व लेने से
- ५ महा पाप शुक्त कर्म करने से

- ६ँ जाति उत्पत्ति का सन्देष्ठ होने से व व्यभिचार द्वारा पैदा होने से।
- ७ निकृष्ट वस्तुश्रों की कृपी के करने से
- प्र नीच कामों की नौकरी करने से

कुछ प्रमाय इस जाति के पत्त में हैं उन ही के द्वारा वर्ध ' ह्यवस्था मंडल में इस जाति की वकालत करेंगे देखें क्या निर्णय होता हैं ? शेप प्रन्थ में देखियेगा।

१३५ कलाद ब्राह्मण्(ब्राह्मण्ये सुनार)यह जाति युक्तप्रदेश, राजपुताना मध्यप्रदेश तथा दिचया प्रान्त में है देश भेद व देश भाषा के कारण यह जाति कहीं ब्राह्माणिये सुनार व वामणिये सुनार त्रादि त्रादि नामों से पुकारी जाती है इनकी विशेष धस्ती युक्त प्रदेश की श्रेपचा राजपुताना की रियासत वीकानर जयपुर जीध पुर पाली ब्यावर तथा अहमदावाद आदि २ स्थानों में है ये लोग . राजपुताना में त्राष्टािंथये सुनार कहाते हैं यह '' वामिंखया 'शब्द ब्राह्मिया शुद्ध शब्द का विगड़ा हुना रूप है जिसका भानार्थ ऐसा है कि जाति से ब्राह्मण होकर सुनार पने का काम करने वाला जो समुदाय है वह बाह्मिया सुनार कहावा है, हमने राजपुताना में युम २ कर विशेष रूप से अन्वेषण किया तो नि. श्रय त्वा कि इस जाति में श्रोनकों वाते उच ब्राह्मणों की तरह प्रचित्त हैं छाचार विचार से भी श्रेष्ठ हैं परन्तु इनेंग कोई २ एसी रीतियें भी प्रचित्तत हैं जिन के छाधार पर विद्वानों ने इनके ब्रह्मत्व पर प्रापत्ति प्रकट किया है हमारे जनरल नांदिस के था-धारानुसार इस जाति ने अपने उच्चत्व विषयक कोई प्रमाण मंडल को नहीं भंज श्रीर न वर्णव्यवस्था कमारान के २५१ प्रश्नों द्वारा ध्यन्वेपण ही कराया तथापि हमने इस जाति का विवर्ण ५५ पत्रों में संप्रह किया है वह सब विवर्ण मंडल के निर्णयान्तर सप्रस्वही अन्य में देंगे, यह जाति यथार्थ में उप ब्राह्मण है इन्हें दूसरे उच ब्राह्मणों के साथ समान भाव से नमस्कार करने का अधिकार

नहीं है ऐसा ही विद्वानों की सभाष्ट्रारा निर्णय हुये की व्यवस्था दें सरकारी श्राज्ञावों का पता लगा है।

१३६ कलाल: यह जाति राजपुताना व युक्तप्रदेश आदि क-रीव र सर्वत्र ही है परन्तु नाम में देश मापा के कारण भेद है कहीं कलाल, कहीं कलवार कहीं मंडारी, कहीं शुगडी अपदि नाम हैं इस जाति की स्थिति सर्वत्र एकसी नहीं है कहीं किसी प्रान्त में शराब खेंचने वाली जातियों से लोग स्पर्श दोष मानते हैं कहीं पर महीं, कहीं पर इनके यहां का शुष्क अन्न खाते हैं कहीं पर इनके हाथ का पक्षान्न खा लते हैं इनके वर्ण विषय इस जाति को कहीं कोई चत्रिय वर्ष में, कहीं वैश्यवर्ष में कहीं संकर वर्ष में विद्वानी ने माना है राजपुताना व युक्तप्रदेश के कलाल तथा अन्य प्रान्तों के कलालों में चत्रियत्व दर्शता है ये लोग शराव खिंचवाने व वे चने आदि का धन्दा तो करते हैं परन्तु प्रायः खान पान से अष्ट नहीं ं है यज्ञोपवीतादि पहिन्ते हैं इनके अनेकों भेदी का पता लगाया है इस जाति की उत्पति विषय एक विद्यान का कहना है कि आभीर याने श्रहीर की खी'व वेन जाति के पुरुष के संयोग से कलाल उत्पन्न हुये किसी ने बैश्य जाति के पुरुष तथा तीवर कन्या से कलाल जाति उत्पन्न हुई है इस ही तरह तीसरे विद्वानने और भी बुरी तरहसे इस जाति की उत्पति लिखी है, और चौथे विद्वान की सम्मति इन संबं से निराली ही है अतएव सत्य क्या है ? इस विषय का हम ने वड़ा खोज किया है वह सब विवर्ण प्रन्थ में लिखेंगे इस जाति को चा-हिये कि वर्णव्यवस्था मेडल के २५१ प्रश्तों के उत्तर शीघ मजें जिससे इनके निर्णय में सुभीता हो तंत्र ही हम विशेष जोर के साय सिद्ध करेंगे कि यह जीत किस वर्ण के योग्य है ? हिन्दू धर्म में शाक्त सम्प्राय के सिद्धान्तों के अनुसार शराव सेंचना व पीना एक महापुर्य कम माना गया है अतएव कलाल, कलवार व महा. जन आदि आदि जातियें भी सर्वोत्तम हैं क्ष और निस्संदेह रूप से

क्ष इस निषय पर कुछ कलवार प्रकरण में भी लिखा जा चुका है।

इन्हें बैश्य व चत्रिय वर्ध में मानना चाहिये ध्रौर यदि हिन्दुवें। की शाक्त सम्प्रदाय के मन्तव्य निरं भूठ व पापस्थी हैं तो य जातियें दोप की भागी सानी जांय श्रत्यथा नहीं।

१३७ कलावत :- यह जाति विशेषक्ष से राजपुताना में मिलती है बादशाही जंमाने में इन का ख़ब जोर शोर था आज कल भी राजा महाराजा व सरदार तथा अन्य अमीर उमराबों के पास कलावत मिलंत हैं ये लोग पहिले हिन्दू थे मन्दिरों में ठाक़र के साम्हने गाया वजाया करते थे परन्तु मुसलमानी राज्य में ये लोग जबर्दस्ती मुसलमान कर लिये गये तबसे थे कलावत कहाने लगे इस जाति में सदा से गाने वजाने की रीति चली भाती है इन में तानसैन सब से बड़ा व साङ्गीत शास्त्र का श्रद्धितीय विद्वान हुवा है झतएव सम्पूर्ण गर्वेथे और कलावत लोग गाना भारम्भ करने के पूर्व तानसेन का ध्यान धर लेते हैं ब्राज कल जहां साङ्गीत विद्या की शिचा कहीं पर लड़के व लड़िकयों की दी जाती है तहां तानसैन के नाम की मिठाई रक्खी जाती है और मिठाई पर फातिहा पढ़ कर वह बांटदीजाती है जहां नामीर वेश्यावीकी लडिकियों की वालीम दी जाती है वहां कलावत लोग ऐसा ही करते हैं। इस जाति के लागां का धर्म्म सुन्नी है, ये लोग नमाज़ रोज़े के पायंद सुने गयं हैं और प्राय: इन के नामों के अन्त में तानसैन का अन्तिम "सैन " लगाया जाता है कहीं कहीं व लोग हिन्दू भी हैं इन के भद्र उपमेद चित्रयों से मिलते जुले हैं श्राचरण भी हिन्दुचों के से हैं श्रंप प्रन्थ में लिखेंगे।

१३८ क्रम्भ :- यह माईसोर स्टेट की एक जाति है इस का विवर्ध प्रन्थ में लिखेंगे एक समय इस जाति के वाहेन भाई दोनों भिलकर कहीं से दान दिल्ला यह कह कर लियाये थे कि हम दोनों की पुरुष हैं तदनुसार इस शब्द का अर्थ अपनी असलियत छिपाने वाले के हैं

Ē

१३६ कठवाल :— यह एक गानविद्या जानने वाली जाती है इस जाति के लोग सितार वहुत ही बिद्धा वजा जानते हैं राजा महाराजावों के यहां ये लोग प्रायः मिलते हैं कहते हैं कि वादशाह प्रमीर खुसरों के समय से ये लोग उत्तम प्रतिष्टा को प्राप्त हुये थे जब ये लोग किसी को सितार सिखाते हैं तो अमीर खुसरों के नाम की " नियाज " देते हैं क्योंकि सितार के निकालने वाले अमीर खुसरो माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से कठवाली एक सुन्दर रसीन लाराग गवैयों का भूषण है शेष ग्रन्थ में देखियेगा।

९४० क्वराई :—यह द्रविड़ देश की खेती करने वाली जाति है हम ने इस जाति के? मेदों का पता लगाया है इन का वर्ष चत्रिय है पर लोग इस पर प्रापीत प्रकट करते हैं इस जाति में कई
मनुष्य उच्च पदस्य व रईस हैं कहीं लोगों ने इस जाति के विरुद्ध
सम्मतियें दियी हैं वहुतसे लोगों ने इन्हें वैश्यवर्थ में वतलाया है,
परन्तु किसी २ ने इस जाति को कृपी कम्मी देख कर सतश्द्ध वतलाया है शास्त्र में इस का कहीं पता नहीं लगा प्रतएव इस जाति के
यहां से २५१ प्रश्नों के उत्तर धाने पर वर्षाव्यवस्था मंडल द्वारा सच
मह का निर्णय करेंगें।

१८२ कर्ता:—महाराष्ट्र प्रान्त में मध्य श्रेणी के नीच ब्राह्मण जो पूना व खान्देश में बहुतायत के साथ हैं वहां ये छुषी कम्मी करनेवाली जाति है इनका पद वहां बहुत नीच माना जाता है ऐसी हि। एक विद्वानकी सम्मति है इसके विषय खानदेश के लोगों ने इस जाति के विरुद्ध हमें बहुत कुछ नोट कराया है पर उस की सत्यता में हमें सन्देह है आतएव देखें यह जाति हमारी वर्ण ज्यवस्था मंडल के २५१ प्रश्नों के क्या उत्तर भेजती और अपनी जाति महत्व सम्बन्ध में क्या २ लिखती है ? तब ही निज सम्मति सहित विवर्ण प्रन्थ में देंगे।

१४३ कश्मीरी ब्राह्मण :--ये इस देश के प्राचीन आर्य हैं, डील डील, गुण कर्म व सूरत शक्ल ब्रादिके कारण ब्राट्ये

कहलाने के अधिकारी ये ही हैं भारत की अन्य ब्राह्मण जातियों में सब में कुछ न कुछ त्रुटियें ग्रवश्व हैं ग्रर्थात करीब २ सम्पूर्ण प्रकार के अन्य ब्राह्मण समुदाय ने अपने मुख्य ६ कमों में से १ अध्यापन २ अध्ययन ३ यजन ४ याजन आदि को छोडकर केवल " दान ,, ले लेना की मुख्य जानकर भीख के टुकड़ों पर निर्वोह करंबने को ही ब्राह्मणत्व समभ लिया है तिसका फल यह हुआ कि धान्य कुधान्य खानेपीनेसे ब्राह्मण लोग आलसी,प्रमादी दरिंद्री व निरत्तर भाटाचार्य्य रह गये तिससे भारत की सम्पूर्ण जातियों में ब्राह्मण समुदाय की दशा शोचनीय व अचल विचल शोगयों यहां तक कि वे बाह्मण जिन के पूर्वश वहे २ विद्यावाच-स्पति व ऋषि मुनि होकर भूखंड में मान्य पाते य उनकी सन्तान माज शुद्रों की तरह पानीपांड, रसोइये, चौकीदार; चिलमची चपडासी, टहलुवे और अन्य चाकरी करती फिरती हैं यह ही नहीं भूख के कारण पेट की ज्वाला को भुजाने के अर्थ सदा के लिये गोभक्तक ईसाई व मुसलमान वन जाती हैं परन्तु इन सब वाह्यणों में यदि ब्राह्मण जाति का गौरव व मान मर्घ्यादा किसी ब्राह्मण समुदाय ने रक्खी है तो सब से पहिले कहा जा सकता है. कि वह समुदाय एक मात्र कश्मीरी ब्राह्मचों का है इन की उत्पत्ति शुद्ध व निर्मन तथा प्राचीन छाय्यों की सन्तान ये ही हैं।

इस जाति की प्रशंसा अनेकों देशी व विदेशी विद्वान व इति-हास वेत्ताओं ने लिखी है उन सवकी सम्मतियें यदि संग्रह कियी जांग तो यह प्रकरण बहुत बढ़ जायगा अतएव सूचम रूप से यहां दिग्दरीन मात्र दिखाते हैं यथा :—

Sir George Campbell सर जार्ज केम्पर्वेल की पुस्तक के पृष्ठ ५७ से ५ स् तक में का सारांश यह है :—

The Kashmiri Brahmins are quite High Aryans in the type of their features. very fair and handsome, with high chiselled features, and no trace of inter mixtures of the blood of any lower race.

The Kashmiri Pandits are known all over Northern India, as a very clever and energetic race of office workers, as a body they excel the same number of any other race with whom they come in contact.

E. of India page 57 to 59.

भाषायः — सर जार्ज केम्पबेल साहब लिखते हैं कि कश्मीयी झाहाया अपनी शारीरिक दशा, रंस सुन्दरता व अनेहरता के कारण उन्नकोटि के आर्थ्य हैं क्योंकि इन के रजवार्थ्य में किसी सी अन्यनीच जाति का संसर्थ नहीं है। ये लोग पश्चिमोत्तर प्रान्त में सर्वत्र अपनी विद्या बुद्धि कार्थ्य कुशलता के लिये प्रसिद्ध स्रीर उन्नपदस्य हैं और बड़े २ कार्थ्य के साथ कर दालते हैं।

सहाचार्य जी लिखते हैं कि:--

The usual Surnames of the Kashmiri Brahmans, is Pandit. (H.C. S. page. 54)

कश्मीरी ब्राह्मणों का मुख्य कुल नाम ' पंडित ' है।

भारत वर्ष में इस जाति के लोगों ने विदेशी विद्वानों की भी यह दिखला दिया है कि "भारत वर्षियों में भी उच्चतम कोटि की विद्या प्राप्त करने व राज्य काय्यों में सुप्रवंध के साथ कार्य च-लाने की शक्ति विद्यमान है।

भारत वर्ध की पठित समाज से कोई ही ऐसा मनुष्य होगाः जिस ने भारत माता के सुपूत National Congress भारत की जातीय महास्था के संचालक स्वग्वासी आनरेवल पंडित अयोध्याः नाथ वकील हाईकोर्ट अलाहाबाद का नाम न सुना हो वे महाशय भी कश्मीरी बाह्य कुलोस्पन भारत भूषण थे।

इस ही तरह वंगाल हाईकोर्ट के जिस्टिस स्वर्गवासी पंडित शम्भूनाथ भी कश्मीरी बाहाय ये आप की नयाग्र व प्रजावत्सलता के कारण सारा वंगाल आज आप को साद कर रहा है जैसे कि आज कल भारत की पठित समाज गान्यवर वावृ सारदा चरण् भित्र जस्टिस वंगाल हाई कोर्ट कलकत्ता की महिमा गाँ रही है। इस ही प्रकार आप की प्रशंसा भी सर्वत्र फैली हुयों है।

इस ही तरहं बाबू गोविन्दप्रसंद पेंडित का नाम कीन नहीं जानता होगां जिन्होंने बंगालं की कीयले की खान से इतना द्रव्य कंमाथा कि वे अपने जीते जी बंगाल के धन कुवेर कहे जान लगे फ्रीर उन की सन्तान की भारत गवनेमेन्ट ने '' महाराजा '' की उपाधि से विभूपित किया था वे भी कश्मीरी बाह्य थे । यह ही नहीं राजपुतान में पंडित सुखदेव प्रसाद जी Prime Minister जाधपुर का नाम भी बड़े गौरव के साथ लिया जाता है जिन्हों ने जाधपुर राज्य का प्रवंध वड़ी योग्यता से किया वे भी कश्मीरी बाह्य हैं। शेष समस्वरडी प्रनथ में लिखेंगे।

१४४ कप्टसंगी :- यह जैन धर्मा तुयायी दिगम्दरी संम्प्रदोय में एक उप भेद है ये लोग लकड़ी की मूर्तियें पूजते हैं और याक की दुम का त्रुप बांधते हैं। इस का विवर्ण जैनियों के संग लिखेंगे।

१८५ कर श्री त्रियः व यह बंगाल प्रान्तीय राही व राहीयं नाहाणों का एक मद है इस जाति के अनेकों उपमेदों का पता लगाया है नवी शतांद्दी में पूर्ववंगाल का राजा आदिसुर कर्जाज से यहकराने की पांच विद्वान लिया लगया था यह दिख्या में महाराज आदिसुर ने इन पांचों को संतुष्ट करके सदा के लिये अपने ही देश में रखिलये तब से राही व वारेन्द्र बाहाय इन्हीं पांचों क वंशाज माने जाते हैं इस जाति में कई योग्य विद्वान व महात्मा तथा धन कुवेर हुये हैं इस जाति का विवाद इनमें खूब चढ़ा हुवा है अर्थात् कोई कुलीन अरुलीनंत्र का विवाद इनमें खूब चढ़ा हुवा है अर्थात् कोई कुलीन इस जाति की कन्या के लाग्र विवाह करले तो वह तत्काल नीचता को प्राप्त हो जाता है इस कुलीन अरुलीनंत्र की हुदेशा का विवर्ध "कुलीन "प्र- करण के साथ अरो को लिखा है तहां देखेलना ।

१४६ कसलनाडू: चह तैलंगी बाह्ययों का एक मेद है कोसल नाडू शुद्ध शब्द से विगड़कर कसलनाडू हुवा है इनका स्मादि स्थान स्रोडप्रदेशान्तगेल कोशाला नगरी है तहां से ये लोग तैलंगदेश में जाकर बसे तब से इनका नाम कोसलनाडू होगया विशेष विवर्ष प्रन्थ में लिखेंगे।

१८७ कस्ति हैं; -यह जाति हिन्दू भी है तथा मुसलमान भी हैं इसकी उत्पत्ति के विषय एक विद्वान ने लिखा है कि भंगी केविष्णे व चमारिन के पेट से यह जाति पैदा हुया है मुसलमान कसा- ह्यों में कई ऐसे भी भेद हैं कि वे पूर्व उच चित्रयों के भेदों से भिलते हैं क्योंकि वे जबरदस्ती मुसलमान करिलये गये थे तब पुराने ढचरे के पंडितों ने उनसे घृषा कियी और वे ही आज पक्षे मुसलमान होकर गोवध करने लगे उनके भेद पवार, चीहान ध्रादि हैं विशेष विवर्ष प्रस्थ में लिखेंगे।

१८८ करेनेरा:— यह राजपुताना व युक्तप्रदेश की एक जाति है ये लोग कासे पीतल के वर्तन बनाना तथा फूटे दूटे वर्तनों के दुरुस्त करने का काम करते हैं किसी विद्वान ने इस जाति को शूद्र की की सन्तान बतलाया है और उसकी सम्मित है कि इस जाति की उनकाम दिजल के नहीं करने चाहिये एक दूसरे अंगारेज विद्वान ने इस जाति को अपनी रिपीर्ट में इस जाति की छोटी र जातियें, याने उंगी कबड़िये, जुंजड़ों आदिकों के बरावर लिखी है परन्तु ये सब बातें कहा तक ठींक हैं इसकी छान बीन करके निर्मय करेंग परन्तु आवश्यक्ता यह है कि यह जाति मंडल के २५१ प्रश्नों के उत्तर शींच दे और यदि अपनी उत्तमता के कुछ प्रमाख रखती हो तो वे भी मंडल के अवलोकानां श्री में में अंज अन्यया इसतों इन कुतकों का महत्तोंड़ उत्तर यह जाति बाह्म चन् खते हुचे निर्मय करके दिखलाही देंगे कि यह जाति बाह्म चन् विन्य सोर वैश्य तथा ग्रुद्ध इन चारों में से किस वर्ष्य में है ? इस

जाति की पैरों के यन खड़े हो जाना चाहिये हमारा मंडल भी नीतियों के दद्धार के निये ही खड़ा हुवा है शेप विस्तारपूर्वक प्रन्य में देखना क्योंकि एक विद्वान ने इस जाति की प्राव्या ऋषि हारा भी पैदा हुथी जिखी है पर वह सब विर्वण स्थानाभाव से निर्णयान्तर सप्तख्यकी प्रन्थ में लिखेंगे।

१८६ क्सन्धान:-यह एक वैश्य जाति है इतिहास वेत्ता विद्वानी ने इनका छादिस्थान छागरा छगरोहा वतलाया है लोंगों का कहना है कि ये अप्रवाल वैश्यों के भाई वंधु हैं पर फिसी २ स्थान में किसी २ अनुभवी मनुष्य ने इस जाति के विरुद्ध कुछ धृधित थानं यतलाई और हमें विश्वास दिलाया है कि यह जाति बैंश्य वर्ण के योग्य नहीं है हमें इस जाति के विषय जा प्रमाण मिल हैं उनसे इनका वैश्यत्व है। नहीं किन्तु चत्रियत्व भी माने तो कुछ प्रत्युक्ति नहीं परन्तु कई वातें व प्रमाण इनके विरुद्ध भी मिले हैं जिरांस लांगों को इस जाति के नीचत्व का सन्देह होता है परन्त दोनों प्रकार के प्रसास याने उद्यता व नीचता के विशेष रूप से संप्रत किये हैं हमारे दो मास के नीटिस देने पर भी अन्य कई एक जातियों की तरह इस जाति ने भी श्रपनी उत्तमता विषयक कार्द्र प्रनाख पेश नहीं किये और न वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर है। इस जाति से प्राप्त हुये जिससे इस इस जाति के उपन्य व नीचत्व का विवेक करके लिखते तथापि धर्भ-व्यवस्था सभा के धिद्वानों से परामर्श करके पृरा २ विवर्ण अपने युष्टन प्रन्य में लिखकर निर्णय कर देंगे कि यह जाति किस वर्ण के योग्य है ? इस जाति का बहुत विवर्ध व हमारी निज सम्मति श्रभी गुप्त रक्षकी गयी है।

१५० क्रस्रचानी विनिये: —यह एक वैश्य वर्ध को जाति है इन के ६६ भेदों का पता लगाया है यह जाति श्रलाहाबाद के जिले में विशेष रूप से तथा साधारणतया युक्तप्रदेश के श्रन्य जिलों में भी है द्वेप भाव से कहीं २ लोगों ने इस जाति को छोटी व घृषित मान रक्खी है इन का पद ध्रप्रवाल दैरयों के घराधर सा ही है परन्तु किसीर्यम्थकारने यह भी लिखा है कि ब्राह्मण चित्रय इस जातिके यहां की बनी हुई कची व पक्षी रसीई तक भी नहीं खाँते हैं कदाचित ऐसा हैं। ? इस जाति ने ध्रपनी उत्तमका विपयक कोई प्रमाण व २५१ प्रश्नों के उत्तर तक भी देने का प्रयत्न नहीं किया हम अपनी खीरसे अच्छी बुरा न कह कर विस्तार पूर्वक निर्णय प्रन्थ में करेंगे।।

१५१ कांसाचिशिक :-यह जाति कहीं कांसा विशिक वं कहीं कसारी नामसे प्रसिद्ध हैं इस जीतिकी दशा यथा नाम तथा ग्रामा के तत्य अर्थात जैसे नाम वैसे गुम के समान यह जाति कांसाविशक कहाते २ कंसारी कहाने लगी युक्तप्रदेश में यह जाति बहुत कम है पर धंगाल प्रान्त में यह जांति विशेष रूप सें है इस जाति के वर्श विषय कोई वैश्य कोई सतशुद्र व कोई चित्रयं बतलाते हैं इस जाति नं वर्णव्यवस्थां कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर भेजने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया तथापि सत्याऽसत्य का निर्धाय करके हम तो इसका पूरा विवर्ध प्रन्थ में लिखे ही गे यह जाति विशेष रूप से कांसा पीतल का ज्यापार करती है इस कारण ही इनका नाम कांसांविणिक हुआ है, यह विणक जाति है पर एक विद्वान इनके विषय ऐसा लिखते हैं कि ये मांस खाते हैं से लोग व्यापार में बड़े ही कुशल हैं और अपने व्यापार कीशल के कारगा-इस जाति में कोई २ धनकुवेर वर्न गर्थ हैं परन्तु कांई २ इस जाति के लांग कहीं २ देवियो के मन्दिरों में बकरे काटने के काम में भी रक्खं गये सुने जाते हैं।

१५२ कहार : इस जाति के कई नाम हैं, देश भेद के कारण कहीं ये कहार, कहीं कीर, कहीं धीमर, कहीं धीनर, कहीं गुढ़िया कहीं भोई, और कहीं महरा कहाते हैं। यह कहार शब्द संस्कृत शुद्ध शब्द "स्कन्धकार "से बिगड़ कर बना है जिस का अर्थ कन्धे पर ले जाने के हैं ये लोगे प्रायः पानी की बैंगी, मटके, पा- १५९ कामिडिया:— ये एक मंगता की जाति है ये लोग धांभियों के यहां मीख मांगते हैं मर्द व ग्रौरत तंदूरे पर गाती हैं इनकी खियों में एक बड़ी विचित्रता होती है सर्थान् इनकी खिये भ्रम्पने शरीर में १३ जगह मंजीरे बांगकर सबका एक साथ बजा-ती हैं ये लोग भगवा कपड़ा पहिन्ते हैं इनकी खिये गुप्तरूप से खराब हाती सुनी गयी हैं ये लोग गाने बजोन का धन्दा करते हैं इनका इप्टेंब रामदेव जी है ये लोग ग्रुटों की गाड़ते हैं इनके यहां विवाहशादी गुरड़े कराते हैं।

१६० कामावारू: - यह तैलंगदेश की कृपी करने वाली जाति है इस का विवर्ण कापू जाति के तुल्य जानना।

१६१ कानडे:— यह दिचय देशीय जाति है ये जनेक पहिनं. ते हैं श्रीर बाह्यणों के से श्राचरण करते. हैं परन्तु मय मांस व मळ्ली खान का कुछ परहेज नहीं है इन्हें बाह्यण लोगशूटों के व-रायर मानते हैं यह सुनार जाति का एक भद है यह लोग अपने को पांचाल सुनार कहते हैं श्रीर इसही तरह बाह्यण होने का दावा करते हैं परन्तु यह विषय बड़े २ पंडितों की सभा में व हाई कोर्ट तक में निषट कर निश्चय हो चुका है कि इनकी उत्पित ऐसी नहीं है इस विषय का सविस्तार विषय दूसरे भाग में सुनार जाति के साथ लिखेंगे।

१६२ कान्हपुरियाः - यह एक जित्रय जाति है रायवरेली सुस्तानपुर, परतावगढ़, व अज्ञाहावाद जीनपुर आदि जिलों में यह जाति विशेष रूप से है इस जाति ने वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर तक भी नहीं दिये और न अपनी जाति विषय में कोई प्रमाण ही भंजे हमारे पविलक अन्वेषण में थोड़ी सम्मतियें विरुद्ध मिली हमारे पास दोनों ही प्रकार के प्रमाण सं- अह है उनका निर्णय प्रन्थ में कोरी और विस्तारपूर्वक विषय भी तहां ही होगा।

१६३ कानोता:— यह राजपुताना प्रान्त की एक जाति हैं ऐसा सुनने में झाता है कि ये लोग पिहले गौड़ झाह्या थे बाद शाही जमाने में इस जाति के लोग बीम बजाया करते थे एति-हासिक विद्वानों का ऐसा मत है कि कि भवानी खांप के पंची लियों के बड़ेरे उस समय खजानची थे एक समय बादशाह उनप्र कुछ होगये थे तब छुछ पंचीली मारे गये कुछ भाग निकले छीर कुछ केद किये गये उनके छुड़ाने के अर्थ अन्य अनेकों सरदारों ने उद्योग किया पर सब निष्फल हुवा अन्य को कानीता जाति के चन्दन नामक एक बुद्ध सज्जन ने बीन बजाकर बादशाह को प्रस्त का किया और सजानचियों के छुटकारे के लिये अरंज कियी तक बादशाह ने कहा कि इनके बदले तुम मुसलमान हो जानो तो इनको छोड़देवें तब चन्दन के मुसलमान हो जाने पर वे सब छोड़ दिये गये शेष अभ्य में लिखेंगे।

१६४ कान्यकुड्ज ब्राह्मण ) यह युक्तप्रदेश की ब्राह्मण कन्नोजिये ) जातियों में एक उद्यतम

कोटि की बाह्य जाति है शुद्ध नाम कान्यकुटन है, परन्तु भाषा भाषी लोग इन्हें कन्नीजिये कह कर पुकारते हैं इस जाति की विग्रा स्थित भी आजकल चमक चली है दूसरे प्रान्तों में ये पूर्विये ब्राह्मण भी कहाते हैं शास्त्रों कर दसों प्रकार के ब्राह्मणों में से पट्यगीड समुदाय में दूसरे नम्बर पर हैं। युक्तप्रदेश के मतु-ध्यगणना सुपरिम्टेन्डेन्ट साहब लिखते हैं कि.—The highest of these (Panch Gaurs) is the Kanya-Kubja or Kanaujia. पट्य गौड़ों में सर्वोच ब्राह्मण कान्यकुटन हैं इनके ८४ भेद उपभेदों का पता लगाकर हमने विवर्ण संम्रह किया है।

यह नाम कान्यकुटज देश में निवास करने के कारण पड़ा हैं स्राज कल कान्यकुटज देश कन्नै।ज को मानते हैं पर ऐसा नहीं सम्भाना कि कन्नीज के रहने वाले ही कन्नीजिये कहाये वरन इतिहासों से पता लगता है कि लाई वेलेजली के पूर्व कन्नीज एक वड़ा भारी; सूवा था जिसके अन्तर्गत आधा अवध तथा युक्तप्रदेश के वर्तमान जिले पीलीभीत, वरेली, शाहजहांपुर फर्रुखावाद कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा और अलाहाबाद आदि २ थे अतएव इस देश के रहने वाले बाह्य कान्यकुठ्ज कन्नीजिये कहाये।

अन्य वाक्षणोंकी अपेचा हम देखते हैं कि इस वाक्षण जाति समुदाय में दिवेदी; त्रिनेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी; शुक्त दीचित और वाजपेयी; अगिनहोत्री, पाठक, आदि २ पदिवें चली आरही हैं जिससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में इस जाति में वेद विशा का प्रचार तथा यक्षादि कमें। की परिपाटी विशेष रूप से प्रचलित था। परन्तु आज कल तो इस में विशेषतथा नाम मात्र के उपाधिधारी रह गये हैं विद्या का भी विशेष अभाव है यह ही नहीं किन्तु ऐसा सुना जाता है कि इस जाति में मांसादि अभच्य पदार्थों का खानपान तथा नी कन्नीजिये अठारह चून्हें आदि २ अनेकों कुरीतियों के अतिरिक्त लड़के वाले लड़की वाले से ठहरा करके रुपया लेते हैं जिससे प्राय: रुपये के अभाव से गरीवों की लड़किये आजन्म कुंवारी मर जाती हैं कान्यकुंव जाति में सुधार हो इस ही इच्छा से यह संकेत है शेष विस्तृत विवर्ष प्रमुख में लिखेंगे।

किसी विद्वान ने कान्यकुटन का ऐसा समास किया है कि
"कुटना:कन्याः सन्ति यस्मिन्देशे स कन्यकुटनो देशः"; कान्य
कुटने भवा कान्यकुटनाः ;; अर्थात जिस देश में कुटना कन्याये
थी वह कान्यकुटन देश कहायां श्रीर उस देश के रहनेवाले ज्ञा—
हाण कान्यकुटन प्रसिद्ध हुये। यग्रिप इस नाति ने छतछात सखरे
निखर व कमे पक्के के नियम को उम्रतम कोटि तक पहुंचा दिया
है तथापि इस जाति के मूर्व समुदाय ने मांस मछली को धर्म की
श्रीटमें प्रहण करिलयाँ तथा विशेष प्रेम किया है जिससे ज्ञाहम्

भात्र को विपिन्तियों के सन्मुख लिजत होना पड़ता है ऐसी २ फ़ुरीतियों को देखकर ही कान्यकुटज महामंद्रज याने कान्यकुटजेंद्र की प्रान्तिक संस्था खड़ी है देखें इसका भविष्यत क्या होता है ?

१६५ कार :-- यह वंगाल प्रान्तीय वैद्य जाति के एक कुल का नाम है तथा वंगाल प्रान्तीय मध्य श्रेणी के दिल्णी राड़ी मिलकों का भी जुल नाम है ये लोग शाक्त हैं भीर काली व दुर्गा के वड़े उपासक होते हैं परन्तु इन के गुरू व प्राचार्य्य ब्राक्षिय लोग होते हैं ये मांस शराव नहीं खोते पीते हैं परन्तु वकरा जो काली व दुर्गा के बिलदार में चढ़ता है उस का भाग ये लोग खाते हैं ब्रीर इस में पुराय र मक्ते हैं परन्तु यह मांस खाने वालों ने मांस खाने की एक युक्ति निकाल लियी है इस जाति ने विद्या में वड़ी ही उन्नति किया है बड़े २ सरकारी महकमों में इन लोगों ने अच्छे २ पद पाये हैं। यह नाम वंगाल देशीय बनगजा कायस्थों का भी कुल नाम है यह उपरोक्त सम्मति दूसरे विद्वानों की है इस अपनी निज की सम्मति अपने प्रन्थ में देंगे देखें यह जाति समुदाय उपरोक्त लेख का क्या समाधान करते हैं तव ही हम भी निर्णय करके लिखेंगे।

१६६ कार्तिक: - सौमिक-इस जाति के छूजाने मात्र से ही स्पर्श दोष लगता माना गया है इन का पेशा भेड़ आदि पशु-वों को मार कर उन का मांस वेचना है यह एक सब से नीच जाति है जैसे "म्हार " आदि।

ये नीच जातियें गांव के वाहिर रहा करती हैं श्रीर इन के खूने से लोग अपिन हो जाते हैं । इस तरह का काम करने वाले असलमान "कसाई" कहाते हैं अतएव ये लोग हिन्दु कसाई हैं। इस तरह का काम करने वाले असलमान "कसाई" कहाते हैं अतएव ये लोग हिन्दु कसाई हैं। इस एक मायरथ :—यह भारत की एक विद्या सम्पन्न जाति हैं प्रायः साधारण हिन्दू प्वालिक का यह कथन है कि इस जाति में मांस व शराव का यह तरि प्रचार है परन्तु श्राज कल यह जाति इस निन्द्रनीय कमें को छोड़ने के उद्योग में भी है स्मार अपने को

किय वर्ष में बतलाती है, परन्तु हमारे अमग में सर्वत्र हमें इन. के चित्रयत्व के विरुद्ध सम्मतियें मिली किसी ने इन्हें चित्रयों में यिल गर्छा हुथी, किसी ने शूद्र व किसी ने इस जाति को सत शूद्र िला है। सन् १-६०१ में युक्तप्रदेश की २५ जिला कमेटियों ने इस जारि का कात्रियों में आभिली लिखी है प्रन्तु चार कमेटियों ने तो इन का वर्ध पहुत ही नीचा बतलाया है अतएव वहु सभ्म-त्यातुसार इस जाति को मनुष्यगणना सुपरिन्देन्द्वेन्द्र साहब वहादुर ने चौथे वर्ग में शिख कर उस का विवर्ध "चत्रियों में प्रामिली" ऐसा दिया है, और चत्रियों के प्रासिद्ध ४४ भेदों के साथ न लिख कर वैसवार आदि के साथ चौथे वर्ग में लिखी है। मेरे २० वर्ष के महान उद्योग और भिन्त २ स्थानों की जाति यात्रा में मुक्ते सर्वत्र १०० में से ७५ विद्वान व जाति निवेकी मतुष्य ऐसे मिले जिन का सब से प्रथम यह प्रश्न होता था कि "कायस्थ जाति की आप ने किस वर्श में लिखी है " इस का उचित उत्तर मेरे दे देने पर प्रायः विद्वान लोग मेरे प्रन्य के अनेकों विषयों में से कायस्य जाति का विवर्ष सुना करते थे छौर तर्कवितर्क से प्रायः इस विपय की ध्म रहा करती थी मुक्ते प्रायः अनेकों विद्वानों ने यद्व भी फ्रहा कि कायस्य जाति ने प्रायः मुकद्दमे बाजी द्वारा बा-धाएों को सताया है अतएव इनके विषय समभ वृक्त कर लेख लिखियेगा अतएव इस का ध्यान रखते हुये मेरी सैकड़ों जातियों के श्रतुसन्धान में सबसे ग्रधिक संग्रहका बडा विषय कायस्थोंका द्वितीय कार्भियों का भीर तसिश अहिरों का है हिन्दू मात्र की इमारे जनरल नोटिस के अनुसार कई जगह से वर्णव्यवस्था कमी-शन के २५१ प्रश्नों के उत्तर वं जाति विषयक प्रमाण श्राये पर-न्तु इस विद्या सम्पन्न जाति के यहां से किसी ने चूं तक नहीं कियो खैर !

हमारी जाति यात्रा में प्रायः हमें इस जाति के विरुद्ध प्रमाख अविक मिले अतएव सर्व साधारण व धर्मन्यवस्था मंडल के विद्वा नों के अवलोकनार्थ व विचारार्थ तथा सन्मत्यर्थ कुछ यहां लिखा जाता है यथा:—

١.

1

## 'ब्रह्म पादांशतो जन्म चातः कायस्थ नाम भृत्। (जार निर्ण)

(१) ब्रह्मा जी के पादंश नाम चरणों से जनम ले कर कायस्य नाम कहाया इस के आधारानुसार व अन्य प्रमाणों हारा चरणों से शूद्र वर्ण पैदा सुवा है (२) एक अंगरंज़ वहादुर लिखते हैं कि ब्राह्मण लोग चन्द्रसेनी कायस्थों को चित्रय चन्द्रसेन राजा की सन्सम्म नहीं मानते परन्तु इन की शूद्रों से भी नीच मानते हैं कुणवी भी इन के साथ भोजने नहीं कंरते सुने गये हैं देखों हिन्दुला पू० ६४ कायस्थों का एक भेद अम्बष्ट है उस के विषय मनुस्मृति धर्मशाका धारानुसार इस भेद की उत्पाचि ब्राह्मण ने किसी वैश्य की कन्या के साथ विषय किया जिस की सन्तान अम्बष्ट कहायी। करणा भी इस जातिका एक भंद है उसके विषय लिखा है "शूद्रा विशास्तुकरणे" अर्थात् वैश्य व शूद्र की की सी सन्तान करन व करण कहायी इनकी विद्वानों ने संकरवर्ण में लिखा है विशेष विवर्ण इसही पुस्तक के पृष्ठ १४ ६ में लिखा जा चुका है तहां देखलेना। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान अपने प्रन्थ के पृष्ठ ४५६ में ऐसा लिखते हैं कि The clean sudra castes such as the Kayasthas

ग्रश्चीत् साफ श्द्र जातिये जैसे कायस्थादि । पुनः एक विद्वान श्विखते हैं ।

The majority of Kayasthas clan do not wear sucred thred and admit their status as sudras.

कायस्य क्रुलेंसं विशेषता यज्ञीपवीत रिव्वत समुदाय की है अतएव वे शृद्ध माने जा सकते हैं।

एक देशी प्रसिद्ध पंडित अपने भन्य के पृष्ठ ६१ में शास्त्रों का मत ऐसा प्रकाशित करते हैं कि " किसी लुद्दार ने किसी कायिश्यन से गुप्त व्यवद्दार की मैत्री करके गर्भस्थापन कर दिया तिस की पैदा हुयी सन्तान सिन्धुरी कायस्थ कहायी और इसका वर्ष बाह्य, चित्रम, वैश्य शृद्ध न कहाया जाकर संकर वर्ष कहाया।

चन्द्रसेन की स्त्री में जमदिन से विधित हुवा श्रीर दाल ध्य श्रुपि से रिचत होने से उत्पन्न पुत्र ने सिन्दुर कायस्थ की कन्या में विवाह किया इस कारण चन्द्रसंनी कायस्थ संकर्षण में कहाथे।

पुनः एक विद्वान ऐसा लिखते हैं कि '' चित्रगुप्तात्मजा सर्थे कायस्थाः शुद्र संज्ञका '' अर्थात् चित्र गुप्तवंशी सम्पूर्ण कायस्थ शुद्र संज्ञक हैं। पुनः—

एक विद्वान की यह भी सम्मति है कि खारेया जाति धोवी की कन्या की सन्तान है। जिस्ता है:—

चाटतस्कर दुर्वृत्त महासाहसिकादिभिः । पीड्यमानाः प्रजा रच्नेत्कायस्थेश्च विशेषतः॥ याद्यश्मितः राजाः १३६६

भा०-ठग, चौर, इन्द्रजाली, डाक्, और विशेषतः कायस्य इन से पीड़ित प्रजा की राजा रचा करे पुन :---

चाट चारण चौरेभ्यो वध वन्धभयादिभि:। पीड्यमानाः प्रजारत्तेत् कायस्थेभ्यो विशेषतः॥ वन्हि पु॰ पाशुपतदानाष्याय॰

मर्थः --- ठगः चारणः, चोर इन के द्वारा सतायी हुई प्रजा की राजा रचा करे श्रीर विशेष करके कायस्थों से प्रजा को वचाव । पुनः---

श्रादी प्रजापतेर्जाता मुखाद्विप्राः सदारकाः । बाह्नोश्च चित्रयाजाता ऊर्वोद्गैश्या विजित्तरे ॥ पादाच्छूदश्च सम्भूत स्त्रिवर्णस्यसेवकः । होमनाम सुतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ कायस्थःतस्य पुत्रोऽसूद्वभूव लिपिकारकः । कायस्थस्य त्रयः पुत्राः विख्याता जगतीतले ॥ चित्रगुप्तिश्चित्रसेनो विचित्रश्च तथैवच ॥ चित्रगुप्तो गतःस्वर्गे विचित्रो साग सिन्नधौ । चित्रसेनः पृथिद्यां वै इति शूद्रः प्रचत्तते ॥ श० क० पृ० ६७

सृष्टि की उत्पत्ति के समय में मझार्जा के मुख से खीसहित ब्राह्मण पैदा हुये, और भुजाओं से चित्रय, जैघा से वैश्य और पैरों से शृद्ध पैदा हुये।

शूद्र के एक होम नामक पुत्र के प्रदीप नामक पुत्र हुआ और उस प्रदीप के कायस्य हुये जिनकी लेखन वृत्ति थी, कायस्य के तीन पुत्र हुये जिन के नाम १ चित्रगुप्त २ चित्रसेन सीर ३ विचित्र थे, उन में से चित्रगुप्त स्वर्ग को चला गया, स्त्रीर विचित्र पाताल लोक में चला गया और चित्रसेन मृत्युलोक में स्त्रीय वे शूद्र फहे जाते हैं।

पुनः---

कायस्थे नोदरस्थेन मातुमांसे खादितम्। तत्र नास्ति कृपातस्य दन्ता भावेन केवलम्॥ खर्णकारः स्वर्णबिणिक् कायस्थश्च व्रजेश्वरः॥ नरेषु मध्ये ते धूर्ता कृपाहीना महीतले॥ हृदयं चुरधारामं तेषाञ्च नास्ति सादरम्। शतेषु सज्जनः कोऽपि कायस्थो नेतरी चतौ॥ इ० पु० कृष्णः अ० ६५ तथा ॥० करप० द्वि० कां० प्० ३१ भाव उदर में रहते तिना दांत वालों कायरण अपनी माता के भास को खाता है इस कारण उस में कृपा नहीं होती है।

६ इस पृधिनी पर सुनार, स्वर्धवाधिक कायस्य श्रीर नंजेश्वर ये पुरुपों में छपा रहित श्रीर मृत होते हैं, जिन के हृदयों की कान्ति सुरा की धार के सुमान है ऐसे कायस्थों का ब्रादर नहीं छाता है किंगींकि सैकड़ों कायस्थों में कोई एक ब्राध ही सक्तन होता होगा।

किसी एक विद्वास ने इस की यंश्यं जाति की खंतियं वर्ण में भी वर्त-लिया है अतएव इन की विद्या श्चिति व दीवेदिशता की देखने से यह जाति चित्रपर्वाण में भी मान ली जाय तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि समय द्वेप फेलाने का नहीं है अतपन मंडल इस जाति के साथ सहानुभिति विखलाने ऐसी ही आशा की जाती है। जब पुराण व स्मृतियें बनी थीं तर्व कदाचित कार्यस्थं जाति ऐसी होगी तो होगी पर आजकल की श्चिती की देखते हुये उपराक्त प्रमाण अमाननीय हैं और कायस्थ जाति चंत्रियंवर्ण में ही मानी जानी चाहिये।

पाउँ में सब नम्ने मात्र को तथा आप सब के विचारार्थे व हमारी " धर्मन्यवस्था मंडल " के महाविद्वानों के सम्मत्यर्थ धानगी दिखलायी है पर निजकी कुछ सम्मति अभी हमने Reserve खाधीन रख कर भारत के प्रतिख्य में निर्धय होंगा अनेकों असा कुछ वहुंसम्मत्यानुसार भविष्यत में निर्धय होंगा अनेकों प्रमाखीं के साथ वहीं विषय हिन्दु जाति वैखंड्यवस्था कर्पहूँ म में लिखा जाकर आप की सेवा कियी जायगी और वहीं हैं मारी सन्मति भी होंगी।

प्रायः देखा जाता है कि कायरेष खत्री, अहीर व कुम्मी भ्रादि र जातिये जो सर्वोधिविद्या सम्पन्न व लह्मीवान है उन को छोटी जीति नहीं संगम्भना चाहिये क्योंकि लह्मी जी मगवान की सी हैं भ्रीर यह प्रत्यच है कि सनुष्य भी भ्रपनी खी की हर एक किसी के घर नहीं भेजकर केवल उस ही के घर भेजता है । जिस के साथ उस का बहुत ही हार्दिक पित्र प्रेम हो ध्रतएव जय भगवान ने इन जातियों के यहां ध्रपनी की लहभीजी को भेज कर इन के साथ प्रेम प्रकट किया है तो हम इनके साथ देप क्यों करें? यह हमारे समक्त में तो नहीं ध्राता है। परन्तु क्या करें पुराण व स्मृतियों में बड़ कड़े र वाक्य इस जाति के विकद्ध ध्रनेकों मिल हैं उन में से कतिपय यहां लिख कर शेप सप्तखंडी मन्य में दिखावेंग जिवत यह है कि मंडल इन उपरोक्त जातियों को उध वर्भों की उपाधि दे तब ही देश का कल्याण होगा !

१६ - कालवे (निये:-इस जाति का शुक्र नाम "काल बलि" था जिसका अर्थ ऐसा होता है कि काल को अपने शरीर की विल देने वाले या काल को अपने सिर पर जिलाने वाले. यहां काल का अर्थ काला सांप, जिसके उसते ही मनुष्य छुमेतर हा कर सदा के लिय इस दुनिया से जला जाता है जिस सीप के देखते ही वड़े २ घीरों के प्राग्य पखेरू होकर उड़जाते हैं जिस बिच्छ के डंक के भय से रातों कत नहीं पड़ती है जिस गोहिरे के काठन से मनुष्य ही नहीं विश्व पशु भी पानी नहीं मांगता है उनके पालने वाले उनको श्रपन वश में रखकर नाद बजाते ह्रयं चूमतं फिरते जीविका करने वाली यह हिन्दूजाति है ये लोग राजपुतानं में कालवेलिय व युक्तप्रदेश में सपेर कहाते हैं हाथ : की सफाई के उस्ताद व मंत्र तंत्र जड़ी बृटी वाले होते हैं ये लोग पैसा कमाने के लियं गाते बजाते नाचत भी हैं भगवे कपड़े प-दिन्ते हैं कानों में मुद्रा रखते हैं गुरू गोरखनाथ जी के सम्प्रदाय में होते हैं उनका कुछ हाल कनफटों व जीगियों से भी सम्बन्ध रखता है राप विवर्ध प्रन्य में तिखिंगे।

१६६ कालू: – यह यंगाल प्रान्त की डिन्यू जाति है तेत्र निकालना इनका काम है तेल निकालने व यंचने वाले जाति को युक्तप्रदेश व राजपुताने में तेली कहते हैं पर धंगाल में ये काल् कहाते हैं इस जाति में कोई २ विद्वान भी हैं इनके आचार वि- चार व रहन सहन का कम भी उत्तम है इमारी कलकते की यात्रा में विद्वानों ने इस जाति के प्रति अपने एकमाय प्रकट किये हैं किसी ने इन्हें चित्रय वर्ण में वतलाया तो किसी ने वैश्य वर्ण में ती किसी ने सत्शृह वर्ण में वतलाया है इस जाति के अनेकों भेदों का पता लगाया है इनमें साध्, सेठ आदि २ कुल नाम याने उपाधियें हैं इस जाति में किसी ने २५१ प्रश्नों के उत्तर भेजने का साइस नहीं किया तथापि विशेष रूपसे प्रन्थ में निर्णय करेंगे।

१७० कालपन्थी: - यह एक पन्थ के कारण से जाती कहीं जाती है काल नामी एक जाति कहार या उसने एक पन्थ चलचा जिसका नाम "काल पन्य " हुवा ग्रीर उसकाल पन्य में जो हुये वे काल पन्यी कहाये इस पंथ में प्रायः चमार, सैनी, गड़रिये ग्रायि जातियें सिमालित हैं युक्तप्रदेश के अन्य जिलों की अपेचा में उठ के जिले में इनका ज़ोर है वहां ये अनुमान ३ लाख से अधिक नहीं है। इस जाति का विवर्ष अन्य में देखना।

१७१ कावड़ा:— यह बंगालदेशीय बुरा कर्म करने वाली एक Criminal जुल्मी पंशा करने वाली नीच जाति कहीगयी है इनका काम उस प्रान्त में चोरी जारी लृट खसोंट छादि करना है परन्त सम्पूर्ण समुदाय एकसा भी नहीं है इनमें बहुत से लोग खती छादि करके भी अपना निवोद्द करते हैं जिनका विवर्ण मन्य में देंगे।

१७२ कास्त : - यह महाराष्ट्र देशीय कृषी कर्म करने वाली हाइए जाति का भद है ये लोग पूना और खानदेश में विशेष रूप सं पाय जाते हैं इन का जाति पद अन्य हाइएगों में सामान्य माना जाता है इस जाति में विशा का प्रचार यहन कम है कहीं २

काई रे पहे लिखे मालदार भी ई इन की धर्मी वैशनव है परम्तु धिविद्या के कारण विशेष विचार व विवेक का अभाव है। यह शब्द फार्सी से निकला है फार्सी में "काश्त" खिती को कहते हैं असापन खती के करने से "काईत " से दिचणी भाषा में कास्त हो गया ऐसा प्रतीति होता है।

य अपने की नाह्यण वतलांत हैं परनंतु जा० मे० वि०त्सार में लिखा है कि इन की उत्पत्ति विषय कुछ पता नहीं लगता है ये लाग पूने अपि की अरे रहते हैं पूना में इन के करीव ५०० व ६०० घर हैं वहां नाह्यण लोग इन्हें अपनी पंक्ति में नहीं विठाते हैं तथा इन्हें गूद्र समभते हैं यह जाति बहुत थाड़ी हैं इसके विषय एक अफसर लिखते हैं कि नाह्यण लोग इन्हें जीमने को अपनी पंक्ति में भी नहीं विठाते हैं की नाह्यण लोग इन्हें जीमने को अपनी पंक्ति में भी नहीं विठाते हैं और पेशवा की गवर्नमेन्ट की आंजांतुसार इन्हें दान पुग्य व दिल्यों लेने का भी अधिकार नहीं है इन के आंचार विचार व रीति भांति शृद्धों के तुल्य हैं अतएव अंग्निहीं जीवि कमें कात्र का भी अधिकार नहीं है इनका स्पर्श अन्य नाह्यणों के साथ हो जाने से निहीं लगा पर्श दोप मनिते हैं। इन की उत्पत्ति का कहीं पता नहीं लगता है तर्व ये नाह्यण कैसे ? परन्तु हम तो इनका विवर्ण नन्य में हैं।।

१७३ कासिप: -यह राजपूत जािंस का एक उपमेद है कारयप शुद्ध संस्कृत शेष्ट्र का अपभेश रूप है यह जाित समुदाय युक्त
प्रदेश में प्रमुत घोड़ा है शाहजहांपुर व खड़ी इन दी जिलों में ढाई
हजार मनुष्यों से अधिक नहीं है धाकी जिलों में दी ही चार चार व
पांच पांच हैं इन के गोत्र।धार से ये कश्य पर्वशीय चित्रिय ठैहरते हैं
परन्तु साधारण जैन समुदाय इंन्हें चित्रय नहीं वतलाती है अतपत्र विवाद का निपटारा वर्णव्यवस्था सभा के परामर्श द्वारा निर्णय किया जाकर विस्तार पूर्वर्क लेख हिन्दू जाित वर्णव्यवस्था
कर्णद्रम में करेंगे।

१ 98 कंजर :- इस जाति का शुद्ध नाम काननचर शा जिस

का भ्रम्य वन में विचरने वाले ऐसा हाता है इस जाति की किसी १ विद्वान ने भ्रम्पर्शनीय लिखी है पर किसी २ विद्वान ने इसे चित्रय भी लिख दिया है एक विद्वान ने लिखा है शूद्रवर्ण के बाप ब नीच जाति की द्वारा उत्पन्न हुये हैं।

१७५ कंसारी :-- यह तैलंग देशस्य पंश्वनामवार्लु सुनार जाति का एक भेद है थे लोग कांसे का कास करते हैं तथा बड़े २ घंटे व घंटियां (Boll) बनाते हैं इस का शब्दार्थ तो यह होता है कि जो कांसे का व्यापार करे वह ही कंसारी कहाता है इनका वर्ध वैश्य बताया गया है शेप प्रन्थ में लिखेंगे।

१७६ कंसाली :- यह पंचनामनालु नामक तैलंग देशीय सुनार जाती का एक भेद है जो सुनारने ही का काम करते हैं। तैलंग देशीय कमारी वहरोंगा, कंसारी छादि सुनार व लुहारों की सपेचा कंसाली सुनारों की विद्यादशा घटकी है क्योंकि घन्य ये सब लोग विलक्कल घन पढ़ होते हैं तो ये वह र निद्यान होते हैं शेप सप्तसंही मन्य में देखना।

१७७ क्रत्थक :-यह एक सामान्य श्रेणी की नाहाण जाति हैं ये कहीं कीयक व कहीं करस्य नाहाण कहाते हैं सर्वसाधारण उचनाहाण व इन नाहाणों में मानमर्थ्यादा तथा प्रतिष्ठा में भेद हैं तथापि ये नाहाण हैं, विशेष सम्मतियें इस जाित के लिये नाहाणत्व की प्राप्त हुयी हैं इनका मुख्य काम राजा, रईस, भाितकों के यहां व मन्दिर भादि स्थानों में भजन राज, रंग भादि करना व मुनाना है ये लोग गोड़ नाहाण समुदाय के, अन्तर्गतें हैं पर गोड़ नाहाण इन्हें अपने में कहीं र मानते हैं और कहीं र नहीं क्योंकि ये लोग गाना वजाना व मान्दा भी करते हैं। इनके दो भेद हैं करस्व गोड़ व कियक मैथिल ये लोग वेरयावों की लड़िकयों को गाने बजाने की साखीम दिया करते हैं ये लोग राजपुताना तथा युक्तप्रदेश के बनारस, वस्ती आजमगढ़, वहरा-इन, सीतापुर और रायबरंली आहि जिलों में पाये जाते हैं।

इनके सम्बन्ध में जो विवाद है उसे हम विशेष विचार के साथ वंगीन्यवस्था सभा के परामश ढ़ारा वृद्धद्मन्य में निर्णय करेंगे कीर तहां ही बड़े र प्रमाण भी दियं जोवेंगे।

१७८ कपि खा:- कहीं यह जाति कपिड्या कहीं कपिया कहीं खपिया भीर कहीं खपिड्या कही जाता है कहीं य
लोग भिचाष्ट्रती करते हैं व कहीं छोटं २ व्यापार यान किर २
के कपेड़े की गांठ व विसाहती गीरी का सामान लेकर वेचते
किरते हैं इस जाति के २७ भेदों का पता हमने लगाया है कहीं
इस जाति को लोग वैश्य मानते हैं तो कहीं छोटी श्रेणी के बा.
सामा विशेष सम्मतियें इस जाति के लिये वैश्यत्व की मिली हैं
परन्तु इस विवादास्पर विषय का निर्णय सप्रमाण अपने सप्तखंडी
प्रम्थ में करेंगे।

१७६ कपोला चिनिया: - यह गुजरात प्रदेश के विनयों का एक भेद है उस देश में यह जाति न्यापार में संलय्न है छा- हार न्यवहार भी इनके शुद्ध व सदाचार युक्त हैं विशेष करके इन का धर्म वैश्नव सम्प्रदाय है ये लोग वल्लभाचार्य्य के शिष्य हैं। इस जाति का कुछ समुदाय जैन धम्मीवलम्यी भी है। इस जाति में पंढिताई व मिश्राई करने वाले ब्राह्मण '' कपोला ब्राह्मण' कहाते हैं।

कराडव ऋषि की आज्ञा से गालव ऋषि सीराष्ट्र देश में जाकर वहां स्वकर्मनिष्ट कुलीन शीलसम्पन्न दयावान बाह्यसमक्त १६ हजार वैश्यों की कराडवालय याने कराडवऋषि के आश्रम की ले आया तहां ऋषि ने इंन्हें कंडोल चेत्र में कंडोल बाह्यों की सेवा के अर्थ स्थापित किये उनमें से ६ हजार वैश्यों का गालव विनय "ऐसा नाम प्रसिद्ध होगया और इन्हीं के कपोल याने गल्लस्थल के उत्पर कुंडल सुशोभित थे अत्यय इनका नाम "र्क. पोले विनया "प्रसिद्ध हुवा यह विवर्ण स्कन्द पुराख के आधार पर लिखा गया है शेष पूर्ण विवर्ण अन्य में देंने।

१८० काप;- यह एक बंगाल प्रान्तीय नाहास जाति का भेद है यह वारीन्द्र समुदंश्य में का एक भेद है वारि कहिये जल फीर इन्द्र फीहरे इन्द्रदेवता अतएव वारि और इन्द्र इन दोनों के भिलोन से ये लोग वारीन्द्र हुये क्यों कि जिस प्रकार से वर्षा इन्द्र भगवान की कृपा से वर्षती है तैसे ही जब २ पूर्वकाल में नर्पा का अभाव होता था ये बाह्य या वेद मंत्री द्वारा नर्पा नरसा दिया करते थे तब से इनकी "वारीन्द्र "को पदवी मित्री थी तत्र से ये लोग वारीन्द्र कहाते २ वारेन्द्र व चारेन्द्र कहाने लगे काप ब्राह्मण समुदाय के विषय विद्वानों ने ऐका लेख किया है कि मधुमोइत्र नामक एक कुलीन ब्राह्मण या इसके कई विवाद हुये थे जैसा कि जुलीनों में हुवा करते हैं इसकी पहिली आ से उ-त्रत्र हुये लोग काप ब्राह्मण कहाये यह मञ्जूहत्रमतर्थ नदी जो बंगाल स्टेट रेलवे से मीलाग फरती है उसके किनारे के नए एक गांव का रहने वाला या जैसा कि इम "कुलीन" जाति प्रकरण में दिखता चुके हैं कुलीनों की तरह मधुगुइत्र के भी कई वित्राह दुये घे परन्तु उनमें से पहिला विवाह जो हुवा उसके विषय एक झंगरेजी वेसा विद्वान ने ऐसा लिखा है कि एक समय एक अ-कुर्तीन ब्राह्मण कुर्तीन सम्प्रदाय में जीमेन के निभित्त गया परन्तु वहां उसका अपनान हुवा भ्रतएव उत्तने क़ुत्तीन होने का प्रयत्न किया तदनुसार अपनी कन्या किसी शुद्धीन को व्याहना निश्चय किया और तद्धे एक नौका किराये करके ध्रपनी कुमारी कन्या की थीर गड इन तीनों को साथ ले वह नाव द्वारा उसरी शहर के किनारे गया जहां मधुसोइत्र क्रुलीन नारेन्द्र त्राह्मस रहता था ट्योंदी वह नदी के किनारे पहुंचा यहां इस ने मधुमुद्दत्र नामक कुलीन ब्राह्मण का पता पृद्धा परन्तु जिस से उस ने पृद्धा था वह खुद ही मधुमोइत्र नामक प्राप्तया था जो स्रित कर्मेष्टि होने क कारण स्नान करके सूर्य को छार्च दे रहा या जब मधु ने स्वीकार किया कि मै ही मधु हूं कहिये क्या श्राज्ञा है ? तब वह अकुकीन प्राक्षण कहने लगा कि या तो प्राप हमारी कन्या की ज्याह लें प्रम्थण में नाम की डुवी कर अपने छुदु व व गऊ साहित मर जा जंगा इस पर मधु एक दयावान पुरुष था उस ने कई प्राणियों जी हत्या से प्राप्तिंचेत हो कर हत्या की रोकने की इच्छा से उस किन्या के साथ विवाह कर लिया यद्यि मधु यहुत बुद्धा था पर इन तीनों चारों की हत्या का दोष न लगे उसने लाचारन उस के साथ विवाह किया परन्तु यह सधु का छत्य उस के पुत्रों को बहुत अपियकर हुवा और उस ही दिन से वे अपन िता से अलग हो गये उस हुद्ध मधु का पालन पोपण उस का एक छलीन जीजा करता था तब िता को धित होकर अपने पुत्रों को "काप "कहा जिस का अर्थ कर्तन्य विहीन के कहे जाते हैं तब से ये ब्राह्मण "काप "कहा किता का का किन हो इन का पद शें। त्रिय ब्राह्मणों से उन्चा पर छलीनों से निचा है।

इन लोगों ने पिता का पालन पोपशा-भी त्याग दिया था अत-एव ये काप योन कर्तव्य विद्वीन कहे गये सुने जाते हैं हमारी सम्मात में प्रथम तो इस आख्यापिका को सत्यता में ही सन्देह हैं क्योंकि उस अंगरेजी वेसा ने कहीं का हयाला नहीं दिया है दूसरे यदि यह सत्य भी हो तो मधुमोइन्न ने कुछ बुरा नहीं किया क्यों कि वह दया से आई होकर झाहाश और गऊ की रचार्थ देसा किया भी ती कोई पाप नहीं किया।

धर्यात् ब्राह्मण व गळ के लिये प्राण भी त्यागहें ती कोई इति नहीं है अवएव इस आज्ञा के अनु तार मधुमुइन ने गळ, ब्राह्मण, ब्राह्मणी व कुमारी कन्या की हत्यायें रोकने के लिये उस अकुलीन ब्राह्मण की कन्या के साथ विश्वाह कर लिया ती कुछ भी बुरा नहीं किया।

दूसरे श्रापत्ति धम्मानुसार भी मनुसुद्दत्र की उनकी जीवरचा-र्थ ऐसा ही करना चाहिये था क्योंकि:—

## श्रापति काले सर्यादा नास्ति

अर्घीत् श्रापितकाल भ्राने पर कुलमर्यादा के वंधन में नहीं रहना चाहिये और काप संज्ञा भी नहीं होना चाहिये थी यह ही धर्म्म है अतएव मधुमुद्दत्र ने धर्म्म का ग्रंग पालन किया ऐसी दशा में उसके कुलीनत्व में वट्टा नहीं लगना चाहिये और काप संज्ञा भी नहीं होना चाहिये भी भतएव इनकी कुलीन ही मानना विचार संगत है।

१८१ कि पू: यह एक तैलंग देशीय खेती करने वाली जाति का भेद है इनके जाति पद विषय भिन २ सम्मतियें हैं कोई ती इन्हें उच्चमूद्र लिखता है श्रीर कोई इन्हें उच्चमूद्र लिखता है श्रीर कोई इन्हें उच्चमूद्र लिखता है श्रीर कोई इन्हें उच्चम्य लिखता है परन्तु य लोग खेती के श्रतिरिक्त कीजों में भी नौकरी करते हैं श्रीर शारीर के उप पुष्ट श्राच्छे जवान हैं इनमें रीति भांति भी सब चात्रियधम्मीनुसार हैं गांस खाते हैं पर गोगांस को छते भी नहीं हैं शाराय भी पीते हैं इनकी मानमर्थ्यादा भी श्राच्छी है किसी ने इनका वर्ष चित्रय भी वतलाया है पर सत्य क्या है ? यह नि-यय मन्य में करेंगे।

१८२ क्यां अखानी: - यह जाति राजपूताने में विशेष है यह लोग पाइले चीहाण राजपूत थे फीरोज़शाह तुगलफ के समय जबर्दस्ती मुसलमान कर लिये गये छाज सम्बत १६७० में इस जाति की मुसलमान हुये ६३० वर्ष हुये ई यह जाति एक समय हिसार तथा छास पास के देश की राज्याधिकारिणी की यह जाति जोधपुर व जयपुर राज्यान्तरीत कृष्कन्, नारनील तथा शिखावटी और हिसार में भी है यह जाति नाम मात्र की मुसलमान है क्योंकि इन की चाल ढाल रीति श्रांति छादि र सब उच चित्रयों से मिलती हैं ये नाम को मुसलमान हैं, ती क्या किन्तु इनके खानपान, छाषार, विचार, रीति भांति रहन सहन तथा कर्तव्य को देखकर कोई स्वप्न में भी इस जाति को मुसलमान

खयाल नहीं करता है क्योंकि में भी इन्हों के देश नार्नाल से १८ कोस की दूरी पर प्रागपुरे गांव का हूं और नार्नाल से मेरी नातेदारी आदि का बहुत सम्बन्ध है अतएव इस जाति की शुद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से कीई इका दुका ही मुसल्मानी भी कराता है अन्यया हिन्दुवें। की परम्परा के अनुकृत चौहाय राजपूव हैं गोगांस का स्पर्श करना भी पाप स-गभते हैं इनका विशेष विवर्ष इस मन्य में लिखेंग।

१८३ किंगिरिया:— यह जाति किंगरी हा भी कहाती है इन में कई भेद हैं यह जाति भिषावृत्ती फरती रहती है इन के भीख मांगने का ढंग मुंढचीरों का जैसा होता है याने ये भीख लेने के लिये बांद काटने की, कान काटने की; खून निकालने की सिरमें चीरी लगाने की विसर छें इने की तय्यार ही रहते हैं याती इन्हें राजी ए भीख देदी जाय अन्यवा गरने की भी तय्यार ही जाते है ये लोग मुक्तप्रदेश के पूर्वी भागों में है इनका विशेष विवर्ष प्रक्ष में लिखेंगे।

१८४ किल्बर्: - यह एक युक्तप्रदेशीय जाति है इस जाति के लोग अपने को रघुंबशी चित्रद पाया जाती हैं परन्तु साधारण जन समुदाय की सम्मितियें विक्द पाया जाती हैं इस जाति के २७ भेदों का पता लगा है ये लोग विलया; गोरखपुर व गोंके के जिले में विशेष रूपसे हैं इस जाति के विद्य वहुत से प्रमाण कई विद्यानों ने हमें संमह कराये हैं परन्तु हमने धर्पनी खोज से कई प्रमाण इस जाति के पछ में भी एक दित किये हैं, हमारी जातियात्रा के अनुसन्थान में एक पंक्तित ने हम से पृद्धा कि आप किनवर जाति को किस वर्ध में मानते हैं ? मैंने उत्तर दिया "चित्रय "इस पर इस पंदित महाराज ने मुक्ते बहुत सी विद्या सुंखंदी वातें सुनार्या। दूसर शहर में एक विद्वान ने इस जाति के विद्य एक लेख दिखलाया अतएव इस जाति के पद व चित्रयत्व विषयक वड़ा विश्वाद है इस जाति ने २५१ प्रश्नों के उत्तर मी

नहीं भेज इस लिय देखें गई जाति मंडल को क्या क्या सूचनायें व उत्तर देशों है तम ही विशेष रूप से निर्मय हम प्रन्य में करेंगे बहां ही प्रपनी सन्मति भी देंगे।

१८५ कीर: - यह एक कहार जाति का उपनाम है कहीं ये थीमर कहीं कहार स्रीर कहीं कीर कहाते हैं सिपाड़ा स्रीर खर लूंज की रेवती करने में यह जाति प्रवीस है इसकी लोग कहीं राजिय, कहीं वैश्य व कहीं शृद्ध वर्ष में मानते हैं किसी २ ने इस लाति की वर्ष संकर वर्ष में भी दतसायी है पर Different persons and different opinions याने जितने खंद सतनी वात "इस लोकोक्ति के स्थायार पर सन्देह होता है कि इसमें सत्य क्या है! इसका निवटारा धमन्यवस्था सभा से परामंश किया जाकर मन्य में निर्णय करेंगे।

१८६ किर्ति: - यह एक चित्रय जाति है इस जाति को जाहाणिद न मिलने के कारण सदुपेद्दा के अभाव में कम अष्ट होगयी ऐसा शाखों में लेख मिलता है इस जाति के ७ मेद हैं इनको कहीं कहीं किरार भी कहते हैं। इस जाति को चित्रय मानने में कुछ विशेष आपित नहीं है कोई कोई विद्वान इस जाति को किया लोप होने से शृद्ध के समान समभते हैं पर इसमें इन का दोप नहीं है "आपित कोन मर्स्यादा नास्ति " विपत्तिकाल में मर्स्यादा रहे व न रहे छुद्ध बात नहीं अतएव इस जाति को चित्रय वर्ण में मानना चाहिय शेष वर्णव्यवस्था सभा के विद्वानों के परार्मश किये जाने के पीछ निर्णय किया जायगा!

१८७ किरार- इस जाति के स् भेदों का पता लगाया है युक्तप्रदेश के अलीगढ़ तथा मैनपुरी में बिशेष हैं ये लोग अपनेको के कित्रय मानते हैं पर हिन्दू पवलिक इस जाति की स्तिय नहीं मानती है, हमें जहां इस जाति के पक्ष में अनेकों प्रमाण मिले तहा विरुद्ध भी बहुत मिलेपर हगारेजनरल नोटिस पर इसजाति के सिरमें ज्तक नरेंगे। अन्यया हमारे २५१ प्रश्नों के उत्तर द इस जाति की और से कुछ विर्याण भाने पर हमें बहुत बलके साथ लिखने का सौभाग्य प्राप्त होता तथापि धर्मन्यवस्था मंदलद्वारा निर्णय कराकर ही हम भी विस्तार पूर्वक लेख करेंगे क्योंकिलोग चाहे जितने द्वेप के साथ इस जाति को छोटी बसनामें व माने पर हमें कई प्रमाण इस जाति की पुष्टता में भी मिले हैं जिसंखे ये चित्रय हैं विशेष यहां स्थानाभाव से न लिखकर प्रनथ में लि-खेंगे इनकी बीरता के विषय एक कहानत है:—

## जंगल जाट ना छेड़िये हही बीच किरार भूखा तुर्क न छेड़िये होजाय जी का साड़

प्राणीत किरार लोग एसे बहादुर होते हैं कि हटी विच छे-इते ही जान के लागू होजाते हैं अतएव और विवर्ण अन्य में मिलेगा।

१८८ किरवंत किलवंत- यह दिचया प्रान्तस्य एक मा
स्राय जीति है कोई इन्हें किलवंत कहते हैं ती कोई इन्हें किरवंत
भा कहते हैं यह जीति चितपायन माझगों के अन्तर्गत है एक

लेखक की सम्मति है कि यह नाम क्षमिवंत शुद्ध शब्द से बिगड़
कर किरवंत व किलवंत होगया क्षमिवंत का अर्थ है कीड़े वाला
अतएय जिनेक द्वारा कीड़ों का नाश होता था वे क्षमिवंत कहाकर

किरवंत व किलवंत प्रसिद्ध होगये ऐसा मतलेखकों का है परन्तु
ये सय वार्ते किसी देपी की मन घड़ंत हैं आजकल इन माझग के आचार विचार निन्दनीय नहीं है बरन यह एक प्रतिष्ठित
समुदाय माना जाता है एक दूसरे दिचाणी विद्वान की सम्मत्ति
अपरेक्त लेख के विरुद्ध है अतएव सह्य क्या है ? इसका निर्धय

निक्तक्षममित सहित विस्तारपूर्वक प्रन्थ में करेंगे तब तक इस
जाति के अगुवावों के यहां से हमारी वर्णव्यक्षा सभा के २५१
प्रश्नों के उत्तर तथा इस अपवाद का समाधान भी मंडल को
आजायगा, पाठक तैंव ही साप विशेष विवर्ध देखेंगे। १८ किसारी: एक उचपदस्य अंगरेज अफसर ने इन्हें शूजों से नीन व चांडाल से ऊंच की अंगी में लिखा है इनका पेशा उत्तिया वानी टीकरियां तथ्यार करना है ये लीन दिख्या Tooreo treo में तुरी बृच्च के अनेकों तरह पाप्र नाज रखने का बनाते हैं यह लीन करीब २ पंशे के कारण दिच्या प्रान्तस्य यह इ दाजपूताना के कहार आदि के परायर माने जा सकते हैं शेष प्रन्थ में।

१६० किसिबिन :—इस का दूसरा नाम कसिन या कियाई
भी है प्रत्येक शहरों की गली कुंचिनियों में व छड़ों में यह लोग
रहा करती हैं किसिन कहीं हिन्दु होती हैं छौर कहीं मुसलमान यह नाम किसय कमाने के कारक से पढ़ा है धर्मान् ये
नाचती माने नहीं किन्तु दाम नियं छौर हराम कराना ही इन
का मुख्य काम है प्रायः ये किये विमार रहती हैं छौर सैकहों में
हो चार की छोड़ कर सब के गम्भी होती है जिस से उन के
साय विपय करने से पुरुषों को भी गर्भी व सुजाक की विमारी
लग जाती है प्रायः ये यही भैती होती है इन के घर व वक्षों
तक में याम भाती रहती है परन्तु कामान्ध लोगों को छुछ भी
नहीं मुक्तता है।

१६१ किस्नान: - इस जाति के स्मेदों का पता खगाया है कुछ बिद्वानों के लेख इस जाति के चित्रयत्व विषय मिले हैं पर साधारण जनसमुदाय इस जाति को चित्रय नहीं बतलाता है यह जाति युक्तप्रदेश में मनुष्यगणना के अनुसार चार लाख के करीब है परन्तु इतनी बड़ी जाति में किसी ने भी इस जाति की स्थिती, जातिषद व मान मर्व्यादा सम्बन्धी वर्णव्यवस्था गंडल के २५१ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये निःसन्देह इस जाति की रिचली सन्देह गुक्त है धतएब इस जाति का विवर्ण तथा वर्ण विषयक विवाद का निपटारा २५१ प्रश्नों के उत्तरों की देखकर समादारा प्रन्थ में करेंगे।

१६२ कुडालक ब्राह्मणः - यह कीकन देशस्य बाह्मणं में पतित ब्राह्मण हैं इनका मान्य साथारण सा क्षिणा है। कुडालकंच पादिकं महिनागाभिषं तथा। रामेण निर्मिता विद्राः स्थिता द्राम चतुष्टये॥ पटकर्मरहितायेतु राजन्ते सुवनेश्वरः।

अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी के नियत किये कुडालक ब्राह्मण व्यक्ष-त्व के छहों कर्मों से रहित हैं इसके अतिरिक्त अनेकों बार्ते इस जाति के विरुद्ध लोगों ने हमें वतलायीं हैं पर सब कुछ विवर्ण निर्णय करके ही बन्थ में लिखेंगे।

१६३ कुएडगोलकः यह एक ब्राह्मण जाति का भेद है इनकी उत्पात्ति विषय एक विद्वान लिखते हैं कि जीवित पति की खीं ने परपुष्ठव से ज्यभिचार करके पैदा हुयी सन्तान कुण्ड कहायी तथा विधवा ने परपुष्ठव द्वारा सन्तानोत्पत्ति की वह गोलक कहायी इस जाति की लोगों ने पतित ब्राह्मण बवलाया है परन्तु इस जाति पन्न में भी प्रमाण संप्रह किये हैं उने सबकी वर्णव्यवस्था करवा समाद्वारा पराभर्ष करके अपने हिन्दू जाति वर्णव्यवस्था करपद्रम में निर्णय करके लिखेंगे।

परन्तु वर्धव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर इस जाति से मिलने वाकी है तव ही लिखा जायगा। देखें यह जाति भ्रापनी उत्तमताविषय मंडल को क्या क्या सूचनायें व प्रमाय भेजती है।

१६४ कुनिकी: यह एक खेती करने नाली जाति है मध्य-प्रदेश न गुजरात में यह जाति विशेष रूप से हैं कुम्मी, कुणवी, कुनवी भीर कुम्भी खादि ये नाम सन एकही " कुम्मी " जाति के हैं परन्तु देश भेदें के कारण से कोई कुणवी, कोई कुनवी, कुम्मी खोर कोई कुम्भी नोलते हैं स्रतएन इसका निनर्ण "कुम्मी" शब्द के सहरा जानना। १६५ कुनची गौड़:- वे गौड़ नाक्षय जो कुर्मियों के यहां की पाधाई व पुरेतिहर्ताई करते हैं वे कुन्मी गौड़ व कुनथी गौड़ कहाते हैं ऐसी, दूसरे विद्वानों की भी सम्मति है शेष बन्थ में लिखेंगे।

१६६ कुनेडा: - इसका दूसरा नाम कुन्डेंड़ा भी है यह संस्कृत कुंडकार से विगड़कर बना है ये एक नाम धन्दे के कारण रो पड़ा जान पड़ता है कुंडकार का धर्ष ऐसा होता है कि "यः कुंड करोतिति स कुंडकारः,, प्रधान जो कुंड बनाता है कह कुंड करोतिति स कुंडकारः,, प्रधान जो कुंड बनाता है कह कुंड करात कहाता है इस जाति के लोगों का कहना है कि ये बैस-राजपृत हैं और राजपृताने से भाग कर मिर्जापुर के जिले में जा बसे हैं और कुंड बनाने लगे उन दिनों. भारतवर्ष में यहाति का विशेष प्रचार था सो ये लोग कुंड बनाने लगे परन्तु जब मुसलमा; नों के समय यहादि शुभ कम नप्ट होने लगे कुंडों की विकी जाती रही तब ये लोग खर की लकड़ी के हुके व निगाली धादि बनाने लगे हैं। लोगों ने इस जाति का वर्ष शुरू बतलाया है पर कुंछ प्रमाख चित्रयत्व के भी मिले हैं धतएव इस जाति का निर्णेय सभाद्वारा होकर प्रन्थ में भिलेगा इसके ५ भेदों का पता लगा है।

कुमार :—यह राजपृताना प्रान्तर्गत जयपुर राज्य की एक जा-ति है विशेषतया राजपृताना तथा साधारणतया सम्पूर्ण भारत में यह जाति घोड़ी व बहुत सर्वत्र फैली हुयी है देशभेद व देश भाषा के कारण कहीं ये जाति कुमार, कहीं राज कहीं राजकुमार श्रीर कहीं र कुम्हार भी कहाती क्योंकि विद्या के श्रभाव से शुद्ध सम्बद्ध " कुमार " का अपश्रंशरूप कुम्हार हो गया इस जाति के पुरु-पा एक समय भारत राज्याधिकारी घे परन्तु एक विद्वान ने ऐसा जिला है कि परशुराम जी महाराज के २१ बार पृथिवी निचित्रिय करते तथा मुसलमानी धारयाचारों की, भरमार चित्रय जाति पर

ष्टाने के कारण यह जातिने स्मपनी जीव रचार्घ कुमार के स्थानमें अपने को कुम्हार कह कर अपने पास बचाय से क्योंकि बहुत कुछ अंतुसन्धान करने पर भी इस जाति में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो गधे रखता हो, मिट्टी के वर्दन बनाता हो व अन्य कुम्हारों के से काम करता हो वरन इन से प्राय: लोग शिल्पा-चार्य्य ब्राह्मण ऋपि विश्वकर्मा जी की तरह वड़े २ शिल्पकर्म जरने वाले हैं कहीं ये लोग वड़े १ प्रासाद याने सहल, बंगला तया विशाल २ कोठिये वनाते हैं कहीं वड़े २ प्रार्टिस्ट याने दस्ता कार हैं, वड़ी २ ड्राइंग करना फोटो प्राफरी करना व श्रोवरिस्यरी इन्जिनियरी करना आदि आदि अनेकों शिल्पकर्म करना इस जाति के वार्य हाथ का जेल है। इस जाति का कुछ विवर्ध '' अट्टालि-का कार " प्रकरण में भी लिखा जा चुका है। ये लोग गरल व घड़े २ मकानात बनाने के कारण राज भी पुकारे जाते हैं। श्रीर इन की सन्तान राज कुमार कहाती है परन्तु विद्या का झभाव होने के कारण कोई २ लोग इन्हें झुम्हार वतलाते हैं परन्तु यह ठिक नहीं है इस जाित के लोग अनेकों स्थानों में बड़े २ ठेकें ले कर ठेकेदार कहाते हैं कहीं ये अन्य व्यापार करते हैं और कहीं खेती करते हैं। अतः खेतैड कुमार कहाते कहाते खतैड कुन्हार कहाने लगे जयपुर राज्य में इस जाति के मुख्य कार्य्य कर्तावां की। '' उस्ता '' की पदिविधे मिली हुनी हैं तथा जीधपुर राज्य में राज्य की आरे से इस जाति की गज मिलता है जिस से ये गजधर कहाते हैं जो एक प्रतिष्ठित चिन्ह है गेधेड़े कुम्हार व इन कुमारों में प्रायः सम्बन्ध भी नहीं होते हैं ये खान पान व क्राचार विचार युक्त हैं यह जाति चत्रिय वर्ष में है ऐसे प्रमाण मिलते हैं। यथाः-श्रग्नेःपुत्रः कुमारस्तुः श्रीसान् शाखगालयः।

तस्य शाखो विशाखश्च नैगमे यश्च पृष्टजः॥ कृतिका भ्युपपतिश्च कार्तिकेय इति स्मृतः। सहाभारते। पुनः लिखा है:—

कुसार, युवराज श्रीर राजकुमार ये पर्यायवाची शर्टंद हैं इने रलोकों को व्याख्या करने से बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता होगी। अतएन वह सब उच्जेख्य मंडलके निर्धयान्तर अपने सप्त, खंडी अन्ध में लिसेंगे तहां ही इस जाति के किसी महापुरूप की फोटो व सूचम जीवनी भी देंगे। इस जाति में यहोपबीत का श्रमाय है श्रीर कई बातों के सुधार की भी आवश्यकता है शेप विवर्ध अन्ध में मिलगा।

**१८८क्टुम्हारः**—इस हिन्दू जातिके ८२५ भेदों का पतालगा कर विवर्षा एकतित किया है इन में ७७३ भेद हिन्दू कुम्हारोंके वर्श भेद मुसल्यान कुम्हारों के हैं परन्तु ये मुसल्यान कुम्हार विपत्ति-धश नाम मात्र की मुसल्मान हो गये थे पर इन के आचार विचार रहन सहन तथा चाल व्यवहार खान पान हिन्दुवों के से हैं इन्हें दर न समभ कर अपने भाई बना लेने की आवश्यकता है यह जाति अपने की चित्रय वर्ष में मानती है पर साधारण जन सम् दाय इस जाति की चत्रिय नहीं मानता ये लोग अपने की कहीं राजात्रत, कहीं कुन्भावत कहीं पर राजकुमार कहीं पर चित्रय थ्रीर कहीं पर ठाकुर मानते हैं पर यह बाद विवादास्पद है क्यों-कि इस विषय के अन्देषण में समीयन पत्त निर्वेल व खंडन पत्त स्वित्र प्रवल रहा अतएव विपिचियों ने बड़े २ हेतु भी ऐश किय हैं जिन पर लुद्य करने से इस जाति को चित्रय मान लेना दुस्तर प्रतीत होना है परन्तु साथ ही में कुछ हेतु इस जाति के पच समर्थन में भी संप्रह हुये हैं अतएव जब तक विशेष निर्धय न हो जाय तय तक हम इस जाति को चत्रिय न कहेंगे और न शूद्र हो कोंने क्योंकि जो सन्पूर्ण विद्वानों की सन्मति होगी यह ही वह सम्मत्यानुसार निर्धय होगा ।

क्योंकि इन की उत्पत्ति के विषय नाना प्रकार की धातें लोगी। ने लिख गारी हैं यथा एक विद्वान इस जाति का माली वापन लुझोरेन मा द्वारा पैदा हुयी लिखी है, दूसरे ने लिखा है कि समारिन मा श्रीर माली वाप द्वारा पैदा होने से कुम्हार कहाये हैं,
तीसरे निद्वान का लेख यह है कि कुम्हार जाति रंग्रम युनने नालें
जुलाहे के बीज तथा तेलिन के पेट से पैदा हुये हैं चौथ निद्वान
का यह कथन है कि एक प्राक्षण ऋषि के तथा एक शृद्र वर्थ की
ली के संयोग के कुम्हार जाति उत्पन्न हुयी है, पांचवें निद्वान ने
इस जाति का वर्था सङ्कर लिखा है, छठवें निद्वान ने लिखा है कि
बाह्मण व नियानी इन दोनों के मेल से कुम्हार हुये हैं। इस्ते
जाति ने वर्था ज्यवस्था कमीशन के निर्धारित २५१ प्रश्नों का एत्तर
देने व हमारे श्रखवार में नोंटिस देने पर भी ध्यपनी जाति की
उत्तमता निपयक कोई प्रमाण पेश नहीं किया ध्यतएव इस ने जो
कुछ संग्रह कर रक्खा है उसे निद्वानों से परामर्श करके हिन्दू
जाति वर्था व्यवस्था करपद्रम नामश प्रनथ में उपरोक्त वातों का
निर्णय करेंगे श्रीर बहां ही निज की सम्मित भी देंगे।

१६६ कुर्मी:- यह एक भारत की वही लोक संख्या वाली साति है यह जाति युक्तप्रदेश, विहार मध्यप्रदेश तथा मुम्बई प्रान्त की एक प्रसिद्ध जाति है हमारे जनरत नोटिस के ध्रनुसार इस जाति के यहां से कोई प्रमाण हमारे पास नहीं ध्राय टथापि हमारी यात्रा व जाति ध्रन्वेपण में हमने जो कुछ संग्रह किया है उसका नम्ना मात्र कुछ थोड़ा सा यहां लिखा जाता है उस सब के निर्णय हो जाने पर यहा घटाकर विशेष विवर्ण हिन्दुजाति वर्णव्यवस्था कलपदुम में छपेगा।

इस जाति के १४८८ भेदों का पता हमने लगाया है और उनका विवर्ध भी संमद्द किया है, यह जाति छपने की चित्रय वर्ध में वतलाता है परन्तु साधारण जनसमुदाय व विद्वानों ने इस जाति को चित्रयवर्ध में वतलाई है परन्तु साधारण जनसमु-दाय व विद्वानों ने इस जाति को चित्रय वर्ध में नहीं वतलायी है क्योंकि एक सरकारी न्याय विभाग के छफसर का लिखना

ह कि किसी श्रूवर्ण के वाप व झड़ीरिन मा के पेट से जो सन्ताम हुयी वह कुमी कहायी।

एक दूसरे विद्वान ऐसा लिखते हैं कि They are a mixed race यह जाति दोगिली ( मिश्रित ) है, तीसरे विद्वान ने इस जाति को शूद्रवर्ण में माना है, चीथे विद्वान ने अपन प्रन्य में इस जाति के प्रति लिखा है:—

## शङ्कुकारात्मजाः सर्वे बभूवुश्चित्रकारिणः। कुविन्दकात्मजो जातो केरी कुर्मीति संज्ञको॥

भा०-शंकुकार के पुत्र चित्रकार हुये छीर फुविन्द के पुत्र फेरी कुर्मी हुये। दो प्रसिद्ध विद्वानों ने इस जातिको शूद्र वर्ण में लिखी है, हमारी यात्रा में एक विद्वान ने हसे एक कहावत लिख कर दियी तिस के ज्ञाधार पर कुर्मी जीति वाप रजप्त व मह कुलनिया की सन्तान बतलायी गयी है।

मिस्टर मेल्काम साह्य ने श्रापनी तहकीकात में कुनवी जा-ति को शूद्र दर्श में मानी है एक महाशय ठाकुर साहब ने अपने प्रन्य में कहार व कुर्मी एक जाति लिखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बत. लाने वाली एक प्राचीन अंग्रेजी पुस्तक के पृष्ट ४० में कुर्मी व कुनवी जाति शूद्र लिखी गयी है।

एक अंभेज अफसर ने बढ़े २ नामी विद्वानों से परामर्श करकें कुनवी जाति के सम्बन्ध में लिखा है Descended from the pure Sudras of the books. अर्थात् ये लोग शुद्रों से पैदा र तुये हैं। एक कालेज के प्रथान अपने प्रम्थ में लिखते हैं कि!—

Some of the Kurmis eat fewls and field rates, but they don't eat Park or beef and are generally regarded as clean Sudras.

प्रघीत् कुछ कुर्मी समुदाय मुर्ग व जंगली चूहे खाते हैं परन्तु गोमांस नहीं खादे इस से साफ शुद्ध माने जाते हैं।

सन् १ ६०१की मनुष्य गणनामें अनेकों सेमोरियल्स क्रार्मियों की श्रीर से जाने पर भी यह जाति श्राठवें वर्ग में कुंजहे, बराई, नाई श्रादिकों की श्रेगी में लिखी गधी है। यहां केवल दिगदशैन मात्र दिखलाया है, स्नागरा फर्त्खावाद स्नादि शादि कुर्मियों के प्रसिद्ध शहरों में हमारे नोटिस वटे व भ्रनेकों व्याख्यानादि हुये और हम ने वहत चाहा कि कर्मी जाति जो चत्रिय होने का दावा करती है यदि वह श्रपने प्रमाण पेश करती ती हमें बड़ा आनन्द हेता पर कुछ प्रमाया न सिले, हम ने अन्य चित्रयों से इस जाति के वर्गात्व व उचत्व विषयक पूछा तो सवों ने कटुवाक्यों के साध इस जाति के चत्रिय वर्ध होने विषय में निषेध किया। जैसे जैसे वि-रुद्ध व बुरे प्रमाण हमें इस जाति के सम्बन्ध में मिले हैं उस सच को यहां लिखने से संस्भव है कि इस जाति का जी दुखता छत-एव यहां दिग् दर्शन मात्र लिखा है शेष विवर्ष धर्मी व्यवस्था सभा द्वारा निर्धायान्तर सम्पूर्ण संगृहीत प्रमाख सप्तखंडी प्रन्थ में तिसेंगे देखें यह जाति उपरोक्त विवादों का क्या क्या समाधान मंडल को मेजती है ? वर्ण ज्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा इस जाति ने अन्वेषण नहीं कराया है।

भारत वर्ष के जिस किसी विद्वान के पास इस जाति के वि-रुद्ध न पक्त में जो जो प्रमाख हों उन्हें क्रुपया मंडल की लिख भेजेंगे तो उन का नाम धन्यवाद पूर्वक प्रन्थ में लिखा जायगा।

१६६ कुसाटी ये नट के बराबर होते हैं इन का पेशा

र डंबारी नट की तरह कसरत व उछले कूद कर
निर्वाह करना है-ये दोनों जातियें दिचया

में पारी जाती हैं एक विद्वान ने इन्हें शूद्रों से नीच व चांडाल से ऊंच लिखी है पर सच क्या है इस का निर्णय प्रन्थ में करेंगे।

२०० कुलीन :-यह वंगाल प्रान्तस्य राहीय ब्राह्मणी की एक जाति का सर्वोच भेद है राहीय ब्राह्मणों के मुख्य भेद वंशज, श्रो-त्रिय, कप्टाब्रोत्रिय सुघान्नेष्टी कीर कुलीन हैं इन सब से उच्चपद पस देश में कुलीनों का माना जाता है जिस का प्रयोग प्रायः विवाह प्रणाली पर विशेष रूप से पड़ता है अर्थात् उस देश में एसे नियम हैं कि यदि कोई कुलीन अपनी कन्या किसी वंशज सुधान्नेष्टी व कप्टाशोशिय समुदाय में से किसी के लड़के को व्याह दे तो तत्काल उस का कुलीनत्व सदेव के लिये नप्ट हो जाता है परन्तु इस के विपरीति यदि कोई वंशज, श्रोत्रिय. सुधाश्रोत्रिय व कप्टाशोत्रिय अपनी कन्या किसी कुलीन को व्याह दे तो वह भी कुलीन संज्ञक हो जाता है अतएव इस उच्चता नीचता के भावों के कारण उपरोक्त सम्पृण प्रकार के राढ़ीय बाह्यणों की अपनी २ कन्या के लिय। कुलीन सम्प्रदाय के लड़के को ढूंढना पड़ता है अतएव ऐसी दशा में उन्हें कितना घोरकप्ट व कुलीनों को कितना आमन्द मिलता है तथा देश में इस कुप्ट्या के कारण कितना अधिक धर्म कप्ट उपरिथत हो जाता है इस पृद्य विदा रक्त पापाची कर्तव्य का विवर्ण एक महाराष्ट्रीय मापा के विद्वान से अपने प्रन्य में इस प्रकार से लिखा है:—

इस कुलीन राहीय नाझण जाति ने विद्या में एक अनुपम शाक्ति प्राप्त कियी है क्योंकि मिस्टर हवन्यु सी बेनर्जी अहनोकेट वंगाल हाईकोर्ट व मूनपूर्व प्रेसीडेन्ट नेप्रानल कांग्रेस, डाक्टर गुरुदास बेनर्जी जन वंगाल हाईकोर्ट, मिस्टर प्रमोदाचरन बेनर्जी जन युक्तप्रदेश हाईकोर्ट मिस्टर प्रतूलचन्द्र चटर्जी जन पंजाव चीफकार्ट आदि सज्जनगण भी राहीय कुलीन नाझण हैं मूतपूर्व जिस्टस मिस्टर अनुकृल चन्द्र सुकर्जी भी राहिया कुलीन नाझण ये अत्तप्य ऐसे २ भारत सुवृतों के होते हुये भी यदि कुलीनता धक्रुलीनता का विवाद न निवटा ती भगवान जाने विचारी वंगालिन कुलीन स्थियों की क्या दशा होगी ?

जिन जातियों की लोक संख्या थोड़ी है उस जाति के बर के लिये कन्या के लिये वर का भिलना भी दुस्साध्य हो जाता है इस के सम्बन्ध में कान्यकुटज ब्राह्मणों की दशा पूर्व दर्शाय आये हैं तथापि पाठक बृन्द ! यदि आप बंगाल क्ष प्रान्त पर दृष्टि

क्ष जाः भेर वि॰ सा० पृष्ठ ४ से १४७ तक ।

हालेंग तो गालुम होगा कि जावि भेद के कारण यहा क्या २ हो रहा है ? अर्थात् बंगाल प्रान्त में कुछ काल पूर्व एक बलसेन राजा था उस ने वहां के झाझणों में बाझण पन के गुणों की कमी पाकर उन के तीन भाग किये क्रज़ीन, श्रीत्रिय श्रीर वंशज । लो नम्न, विद्वान, सदगुणी, सुशील व धार्मिक ये उन्हें छलीन की उपाधि दियी थी, जो माता पिता से पैदा हुये खीर जिन के. दसो संस्कार हुये हैं तथा जिन्हों ने वेद पढ़ा है उन्हें श्रीविया की उपाधि दियी थी और जिन में ये दोनों ही नुगान में उन्हें वंशज नाम की उपाधि दियो। इस प्रकार से इन विभागों की. परंपारा इस जाति में चली और बलसेज राजा न इन प्रत्येक की मान प्रतिष्टा व श्रधिकार देने के सम्दन्ध में प्रत्येक की योग्यतानुकल ष्प्रपने राज्य में नियम प्रचित्तित किये तिन में से कुली नों करें श्रीधक मान मिला सो झाज पर्व्यन्त बंगाल में अर्जान ब्राह्मण उच श्रेणी में माने जाते हैं सो यह क़्लीन ब्राह्मण श्राभ-मानी होकर अपनी लड़की क़ुलीन झहाकों के आतिरिक्त श्रीतिय तथा वंशज बाह्यणों को नहीं देते परन्तु बहुत सा धन लेकर वंशज तथा श्रीतिप बाह्यपों की लड़की ले लेते हैं और इन बा-द्यायों को वित्रेश, बहुत सा धन फ़ुलनों को देना पढ़ता है क्योंकि वंशज व श्रीत्रिय हास्य श्रपनी लड़की कुलीन हासयों को देने में अपनी प्रशंसा समभते हैं और उनका यह भी विचार है कि " झलीन के यहां लड़की जाने से उस से जो सन्तान होगी वह भी "क़लीन " ही कहावेगा। अतएव कुलीन लड़के के लिये क्रियों की यहांतक बहुतायत होती है कि जो विचार व फयन से वाहिर प्रतीत होती है अर्थात कभी २ यहां तक होता है कि जहां कोई कुलीन स्त्री गर्भवती हुयी कि वंशज व श्रोत्रिय वंश बाल पूर्व से ही यह ठहराव कर लंते हैं कि "यदि ईश्वर की छूपा से तुम्हारे लडका हो जाय ती हमारी लड़की के साथ पाशिप्रहण फरना होगा'' यह पृथा कहीं इस देश में भी है कि गर्भवती क्षियं प्रसन से पूर्व हो ऐसी प्रतिका परस्पर करलेती हैं कि

तुम्हारे इमारे चत्पन्न होने वाले लड़के लड़कियों का सम्बन्ध पका होगया है इस ही तरह श्रीतिय व वंशज लोग छापनी लड़िक्यें आमहपूर्वक कुलीनों को देते हैं अतएव एक कुलीन एक एक पुरुष पश्चीस पश्चीस से सी सी तक कियें कर लेते हैं भ्रीर इस तरह से भपने प्रत्येक स्वसुराल से वरदिचया में बहुत धन व सामान लेते हैं स्त्रीर तिससे बढ़े मालदार हो जाते हैं वे विवाहिता लड़ाकियें प्रायः अपने पिहर में ही रहती हैं जिस किसी पर वरका विशेष प्रेम हुवाव जिस स्वसुराल सं 🗸 समय २ पर इच्छित सत्कार होता रहता है उन्हीं लहिकयों की पति के घर विशेष रहने का अवकाश मिलता है अन्यथा सी २ क्षियं होने की दशा में उन्हें ध्रपनी आयु का विशेष भाग अपने पिता के घर ही काटना पड़ता है। वर समय पर पारी र से इच्छानुकृत अपनी अपनी प्रत्येक रवसुराज्ञ में दौरा किया करते हैं और इस तरह से अपनी रवसुरालों से माल ताल लाकर खुव सुख चैन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और यह उनके खिये आजीविका का एक अच्छा उपाय निकल स्नाता है जिसका प्रतिफल यह होता है कुलीन ब्राह्मणों की सन्तान आलसी विद्या हीन निशेष देखी गयी है यह जात्यां निमान की दशा है।

इस के झितिरिक्त उन एक २ पित के साथ सौ २ व पणास २ विहाहिता कियों में से झिनकों की यह दशा होती है कि विचा. रियों की अपने जन्म भर में एक दो बार ही अपने पित के साथ संभीग करने का सुझवसर प्राप्त होता है और तब तक उन्हें यहां तक भी मालूम नहीं रहती है कि "उन का पित कीनसा व कितंना बड़ा तथा किसी स्रत का है ? क्योंकि बहुत ही छोटो २ अवस्था में गुढे गुढियों की तरह विवाह होकर वर अपने घर व वध् अपने पिता के घर रहते हैं केवल इस तरह उस कन्या का पाणिमहस्य मात्र हो कर सदैव के लिये उस का कुंवार्यन उत्तर जाता है। परन्तु जय कभी कन्या के सीभाग्य वश पित जी

ध्रपनी श्वसुराल पथार हैं तब इस पत्नी की सहली व वहीं पृढ़ी कोई की उस को बतला देती हैं कि "ध्राज जो ध्रमुक श्रितिध ध्रपन यहां ध्राय हैं वे तुम्हारें पित हैं "तब वह पत्नी अपने पित को पिहचानती है इस तरह वह पित हो चार दस दिन ध्रपनी इच्छानुकूल श्वसुराल में रहकर दूसरी श्वसुराल को चला जाता है तब वह किर सात धाठ वर्ष तक की निश्चिनताई हुयी है तिस का फल यह होता है कि वह खी पित के साथ कि ध्वित काल के सहबास व दीर्घ काल के पश्चात सम्मेलन से पित को मूल तक जाती है धीर इसंही तरह पित ध्रपनी खी को भी भूल जाता है यह सब दुर्दरा भारत को गारत करने वाली जाति- बंधन के कारण ही से है।

यह ही नहीं परन्तु जिस समय कीई कुर्तीन ब्राक्षण मर जाता है तौ उस समय जितनी स्त्रियें उसके या वे सवकी सब एक दम विघवा हो जाती हैं तिस पर भी तुरी यह है कि इस देश में पुनर्विवाह की रीति न होने के कारण उन विचारियों की ग्रायु भर महानदुःख भौगना पड़ता है। इस तरह अगिवत तरुण स्त्रियों को वैधन्य दुःख भोगना पड़ता है। तिनमें जितिन्द्रिय धर्मातमा पतित्रता बहुत कम स्त्रियें निकलती हैं परन्तु व्यभिचार, बालहत्या ग्रादि प्रनाचार करने वाली खियों की संख्या वहुत होती हैं। इस प्रकार की सियों को जब अपने देश व जाति में स्वतंत्रहाः प्राप्त नहीं होती है वो अपना सर्वस्व लेकर मथुरा वृन्द(वन काशी अधिद स्थानों में अपनी दुरहच्छायें पृरी करने के लिये आविराजती हैं व अपने को गोधी व दूसरे पुरुष को छुष्ण मानकर छुष्णाजीला करती रहती हैं और इसकी वहां कोई बुरा भी नहीं समभता है यदि वहां की पुलिस रिपेटि देखी जाय तो विदित हो जायगा कि ऐसे मामलों के Cases केसेज प्रत्येक महिने में वहां कितने होते हैं ? जो लोग मथुरा युन्दावन गये होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहां बंगालिन विधवाओं की कितनी बहुतायत है रोप प्रत्य में

२०१ कुर्वी: -यह एक युक्त प्रदेश की जाति है मिजीपुर केंजिले में विशेषक्ष से है मिस्टर क्षक साहब ने इस जाति की सब से
छोटी श्रीर IV sorab e पीड़ित बतलाया है युक्तप्रदेश की मतुप्यायमा रिपोर्ट के प्रध्यक्त ने इस जाति की १२ वें दरजे में
लिखा है जहां मंगी चमार श्रादि जातियें लिखी हैं क्योंकि ये
लोग गी मांस तथा कीड़े मकोड़े खाते हुथे सुने गये हैं श्रतएव
लोग इन्हें श्रत्पर्शनीय मानते हैं इन की श्रावादी युक्तप्रदेश में
६१७ है जिस में २३८ पुरुष श्रीर ३७६ खियें हैं पुरुषों से श्रिधक
ियं होने का गीरव इस ही जाति का है।

२०२ कुरुस् र :— द्रचिया में ये कुरुमार तथा राजपुताना युक्तप्रदेश में सिकलोगर कहाते हैं दिचया देशीय कुरुमार जाति का पद छोटा है एक विद्वान ने इस जाति को शूदों से भी नीच य चांडाल से ऊंच की सूची में लिखा है परन्तु युक्तप्रदेश व राजन पुताने में ऐसा नहीं माना जाता इनका काम चाकू, केंची, छरी, तलवार ध्यादि ख्यादि अस्त सरेंग्रों पर धार चढ़ाना व सान चढ़ाना हैं ये होग ध्रपने को चित्रय बतलाते हैं पर सत्य क्या है ? इस का निपटारा प्रनथ में निर्धाय करके लिखेंगे।

२०३ कुस्वार : यह एक युक्तप्रदेशीय वैश्य जाति है एटा, घरेली, वदायूं, सीतापुर और मुरादाबाद आदि जिलों में विशेष रूप से दे यह जाति वदायूं के जिले में विशेष है इस जाति के जाति पद श जाति रिथती के विषय विद्वानों ने हमें वड़ी घृषित य नीचत्व प्रकारा करने वाली वातें वतलायी हैं उन सब की अभी हम ने प्रकाशित करना उचित नहीं जान कर गुप्त रक्खी हैं क्यों- कि इस जाति का विवर्ध सुनी सुनायी वालों पर खोलना नहीं चाहते इस जाति ने २९१ प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिये तथापि प्रश्नों के उत्तर ले कर तथा व्याञ्यवस्था सभा द्वारा निश्चय करके

हैं। वर्ष व्यवस्था विषयक पूर्ण व विस्तृत विवर्ष अपने बहे मन्य में लिखेंगे। एक विद्वान की सम्मित है कि यह जाति प्राय: अपने जाति नियम व धार्मिक नियमों को तोड़कर कार्य्य किया करती थी अतएव इन को लोग अपनी बोली में "कारबाहिर "कहते कहवाते थे यह जाति कहीं करवार कहीं कुरुवार व कहीं कुरुवार कहीं जाने लगी कदाचित यह सत्य हो यान हो पर कार वाहिर का अर्थ नियम विरुद्ध काम करने वाले के हैं अतएव देखें यह जाति व्याञ्यवस्था सभा के २५१ प्रश्नों के क्या उत्तर देती दि— लाती है तब ही हम अपनी निज की सम्मित भी लिखेंगे क्योंकि किसी भी जाति के विरुद्ध लेखनीय उठा कर उसे हानि पहुं. चाना हमारा कर्तव्य नहीं है।

२०४ नीच अपुशीर हन का काम रेशम कातना व कुशती अपुशीर तथ्यार करना है परन्तु थे कुशती मोमिन से नहीं पहिचानी जाती है अर्थात् वे विशेष रूप से नहीं हैं यह दिन्या शान्तीय जाति है। विवर्ष अन्य में लिखेंगे।

२०५ कूका:— यह एक नानकपंथी सम्प्रदाय का नाम है ये लोग सफेद कपड़े पहिन्ते हैं फूठ भी कम बोलते हैं दिनमें तीनवार स्नान करते हैं ऊन व सूत की माला रखते हैं जब इनकी मजलिस होती है तब गुरू नानक के शब्द पढ़कर लम्बी खावाज से कृकू पुकारत हैं जिससे इनका नाम कृका हुवा ये सब घरवारी हैं इ— नका विवाह सिक्ख धर्मानुसार होता है इनकी रीति मांति सब सिक्खों की सी हैं इनका खादि गुरू इनकी सम्प्रदाय का आचार्य एक रामसिंह खाती था इस जाति ने पटियाले और मालयर को टेले की रियासतों में दंगाफिसाद मन्नाया था अतएव सरकार खंगेजं के हुईंग से कुकों के गुरू रामसिंह खाती को काले पानी की

सजा हुयी थी बहां वह सम्यत १ ६३० में मरगया कुकों का गुरु-द्वारा गांव तह थीं इलाके लुधियोंन प्रान्त पंजाब में है यह एक प्र. सिद्ध ऐतिहासिक विद्वान की सम्मति है इम निज सम्मति विवर्ध प्रन्य में लिखेंगे।

२०६ क्रूंजिला :- यह एक हिन्दू जाित समुदाय है यह एक हिन्दू जाित है यह न समभ्तना कि यह एक मुसलमान ही जाती है ये लोग पहिले राजपृत ये ध्रजमर की लढ़ाई में चित्रय पराजय धार मीरा साहब की विजय हुया इस से मीरा साहब ने उन लढ़ने वाले वीरों के हाथों में ये ही जढ़दी तब ये लोग कहने लंग " हुजूर हमें क्यों जढ़ा, हुजूर हमें क्यों जड़ा " वस ये धुन उन्हें मनार होगयी धीर वादशाह ने इन्हें मुसलमान होने को कह कर छोड़ दिया तब जो उस वक्त धान्निय मुसलमान हो गये ये साग नरकारी फल्फलेरी मेवा धादि वेचने का ज्योपार करने लग परन्तु कुछ चित्रय मुसलमान न होकर इधर उधर भाग छूटे छार युक्तपदेश में बढ़े २ सीदे व ज्यापार करने लगे जो झाजतक धरने चित्रयत्व को लिये हुये हैं इनका विशेष विवर्धी प्रन्थ में लिखेंगे।

२०७ कृटा :— यह एक पेशे के कारण से नाम पड़ा है युक्तप्र देश के विजनीर युरादावाद गोरखपुर, वहराइच ब्यादि जिलों में ये लोग चावलों के धान को कृटकर चावल निकालवे हैं इसदी लिये ये कृटा व कृटा माली भी कहाते हैं युक्तप्रदेश में इन की संख्या पांच हजार से प्रधिक नहीं है इस जाति का मुख्य काम चावल व धान में मजदूरी करना है इस जाति के कोई लोग कहीं हमसे नहीं मिळे इनकी जाति सिघवी व वर्ष सिघवी लोगों ने बहुत छोटी वतलायी है पर ये लोग अपने को चित्रय वर्षों में बतलाते हैं इस जाति के यहां की स्थिवी बहुत ही गिरी हुयी है अतएव प्रश्नों के स्तरं

भी नहीं द्याये हैं इसका निर्धायः हिन्दू जाति वर्धाव्यवस्थाकरपद्रमु में ही किया जायगा।

२०८ कुशीरा :— यह गुजरात देश के नागर बाह्ययों का एक भेद है ये छरनपुरे भी कहाते हैं पूर्वकाल में ये त्रैविया के हाता विद्वान होते ये अब नाम मात्र को च्रागेवदी यजुर्वेदी धीर सामवेदी रह गरे हैं इन में एक समुदाय भिज्ञक कहाता है ये वह नगरे बाह्य समुदाय में हैं इन के विषय जहां हमें उत्तम व उच सम्मतियें मिली तहां निद्युष्ट भी बहुत मिली अतएव यहां अपनी और से कुछ न कह कर २५१ प्रश्नों के उत्तर ले कर प्रन्थ में निपटारा करेंगे।

२०६ केचट :- देश भाषा व देश भेद के कारण यह जाति कहीं केवट, कहीं केवट, कहीं केवट, कहीं केवट, कहीं महरा श्रीर कहीं बीमर, कहीं थीवर, कहीं कहार, कहीं महरा श्रीर कहीं कीर श्रादि २ ये सब नाम नाव खेने के पेशा के कारण विद्वानों ने लिखे हैं पर यह ठीक नहीं, दिच्या में इस जाति को किवस्त कहते हैं किसी विद्वान ने इस की उत्पत्ति भिन्नवर्धास्य दो भिन्न की पुरुषों के संयोग से लिखी है इस ही के श्राधार पर एक विद्वान ने इस जाति की संकर वर्ध माना है दीई इस जाति की सुनार की सन्तान, श्रीर कोई इस जाति को सुनार की सन्तान, श्रीर कोई इस जाति को सुनार की सन्तान, श्रीर कोई इस जाति को सुनार की सन्तान, श्रीर को चित्रय, वेश्य, व शृद्र तथा संकर किसी भी वर्ध में नहीं ठह-रावेंगे वरन इस जाति के विषय २५१ प्रश्नों द्वारा निर्धय करा कर ही विस्तार पूर्वक विवर्ध देंगे।

हमारे भ्रमण में इस जाति का कोई मनुष्य हम से न मिला' अतएव वर्ण व्यवस्था कारीयान के निर्धारित दो सो इकावन प्रश्नों का उत्तर इस जाति से आकृ नाहिये यह जाति वह हा है जिस की कथा रामायण में है अर्थात् श्री रामपन्द्र जी का भक्त केवट था जिस की नाव में बैठकर श्रीरामचन्द्र जी पार जाने वाले थे तब केवट बाला कि:—

## जोप्रभुश्रवशिपारगाचहहू,मोहिंपद्पद्मपखारकहहू।

हे प्रमु: यदि छाप पार जाना चाहते हैं तो मुक्ते छाप के चरण यो लेने दो। श्रीरामचन्द्र जी की केवट जाति भक्त है अतएव इस जाति को उच पद गिलना चाहिये इन की विशेष कथा रामायण में है हम भी विशेष विवर्ष सप्तसंदी प्रन्य में लिखेंगे।

२१० केक्सलर :-- यह एक दिल्ल प्रान्तरीत द्रविह देश की एक हिन्दु जुलाहा जाति का नाम है जो सूनी कपड़ा बुनती है इस जाति में मद्य पाने का यहा प्रचार है इस जाति का एक भेद सानियार भी है जो यहोपनीत पितनते हैं इस जाति के पाधा शृद्ध या कि नामा है देश जाति के पाधा शृद्ध या कि नामा है देश जाति के पाधा शृद्ध या कि नामा है देश जाति के पाधा श्रांत है इस जाति में विद्या का बढ़ा भारी छाभाव है परन्तु या तन्मति एक विद्वान के मन्य की है हम ने नामा जाति के विद्या खोज किया तो इस नाति के पाने में भी गुद्ध सन्मतिय मिली जिस से इन का जबत्य प्रमाणित हो सकता है पर ये दोनों ही प्रकार की वाते सन्देह जनक है अजापन इन का निर्णय विद्वानों के परामर्श हारा प्रन्थ में करेंगे।

२११ कोकनस्थ ब्राह्मणः - यह एक ब्राह्मण जाति का भेद है दिचा देश में भड़ोंन गहर के उत्तर से लेकर रत्नागिरी तक के भाग की काकन व कंकन देश कहते हैं उस देश के दिचिणी ब्राह्मण कंकिनस्य ब्राह्मण कहाते हैं इस कोकन देश की लम्बाई चीड़ाई ब्राह्मों में चार थी। जीश की लिखी है इन के प्रति एक विद्वान ने लिखा है कि अभार ब्राह्मण, काकन ब्राह्मण, यवन ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण और नाटा ब्राह्मण ये यद्यपि शिव सरीके भी हों ती भी श्रद्ध विदाहींदि उत्तम कुम्मों में इन को न बुलावे पर

यह किसी द्रोही का लेख है अतएव वृधे व्यवस्था मंडल से परा-मर्श करके अपने हिन्दू जाति वर्धे व्यवस्था कल्पद्रुम नामक प्रन्थ में विस्तार पूर्वक विवर्ध दे कर सच भूठ का निर्धय करेंगे।

न् इसकी आजकल की साधारण सी स्थिती देखकर इस जाति को एक बहुत छोटी जातियों में लिखी है यह जाति अपनी स्थित से शून्य है हमारे अमण में इस जाति के लोग हमसे कहीं मिले पर हमारे पूछने पर वे यह भी न बतला सके कि वे अपने की किस वर्ण में समम्मते हैं १ एक विद्वान की यह सम्मति है कि तीवर जाति के पुरुष का किसी कसाइन से संग हो कर यह कीच नाम प्रसिद्ध हुवा परन्तु असल में यह कहां तक सच है व कहां तक मुठ है १ तथा यह जाति किसी अबर्ण में हो सकती है या नहीं यह विवर्ण २५१ प्रश्नों के उत्तर आने व धमें उ्यवस्था द्वारा परामर्श करके अन्य २ जातियों के विस्तारपूर्व के विवर्ण के साथ २ इस जाति का भी निर्णय करेंगे।

२१३ को खेड़: - यह खोचड़ शब्द का विगड़ा हुवा रूप है पंजाब में खत्री जाति का एक उपभेद है इस का विवर्श खत्री जाति के ग्रन्वर्गत मिलेगा।

२१४ कोचरं - यह ग्रोसवाल जाति का एक भेद याने बंक है धर्थात् एक जुलका कुल नाम "कोचर "है यह नाम पड़ने का कारण यह है कि इस जुल कं ग्राहि पुरुष जन्म समय 'कोचर कोचरों जिसे उल्लू चिड़िया भी कहते हैं वह बोल ता या भतएन तन से लोगों ने इनका नाम हमी हमी में कोचर प्रसिद्ध किया ग्रीर समय पाकर यह नाम पुराना पड़ने से जिन्यादा प्रसिद्ध होगया ग्रीर कहीं कोचर तथा कहीं कोचड़ कहाया जाने लगा।

दें इस का हम की भी सन्देह है जिसप्रकार अन्य जाति वालों ने विल्ला पढ़ी करके संखल को अपनी २ जाति विषयक उत्तम प्र-भाग भेजे तैसे इस जाति के यहां से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया जैसे अन्यसैक हों जातियों के उत्तम द मध्यम प्रमाण हमारे पास संप्रह हैं तैसे इस जाति के भी हैं इस जाति की विद्या स्थितों उत्तम नहीं है इसही से वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों का उत्तर देने दिखाने का भी किसी ने उद्योग नहीं किया अतएव अपने संप्रह किये हुने अच्छे व बुरे प्रमाशों के आधार पर तथा धर्म व्यवस्था सभा के विद्वानों से परामर्श करके ही विस्तार पूर्व-क इस जाति का निर्णय हिन्दु जाति वर्षे व्यवस्था कत्पद्रमु अन्य में करेंगे।

२२३ कोलटा:—यह मध्यप्रदेश की खेती करने वाली जाति यों में से एक मुख्य जाति है यह मध्यप्रदेशान्तगैत संमलपुर के जिले में, दिशेपतथा निवास करती है एस प्रान्त में इस जाति की स्थिती, अच्छी है। वर्ण के सम्यन्ध में यह जाति उतम वर्ण मानी जाती है ये अपने को चित्रय वर्ण मानते हैं पर साधारण जनसमु-दाय में मतभेद है तिस का निर्णय प्रन्थ में करेंगे।

२२४ कोलाटी:— विद्वानों की सम्मति ऐसी है कि यह एक दिलाय देशीय जाति है ये लोग फिरते रहते हैं और अपने साथ अपनी तरुया स्त्रियों को लेकर जगह २ उनकी किसरत दिखाते फिरते हैं और उस ही से आजीविका करते हैं राजपुताना में यह धंदा नट जाति करती है अशीव नटनियें बड़ी २ कसरते आम लोगों को दिखलाकर रुपैया कमाती रहती हैं तथा ज्याभिक्षार भी कराती रहती हैं तथा हिंदी सार भी कराती रहती हैं विशेष विवर्ण प्रन्थ में लिखेंगे तहां ही निज सम्मति भी देंगे।

२२५ कोलटा :-यह आसाम व छुटिया नागपुर की एक

निद्या सम्पन्न जाति है जैसे कायस्य युक्तप्रदेश व वंगाल में ये कांग अपने का शुद्ध कित्रय मान्ते हैं परन्तु किसी विद्वान न इस जाति का कित्रय व किसी ने इसे पित्रत्र शुद्ध लिखा है ये लांग बाह्यणों की कच्ची रसीई में विना रोक टोक धुसजासकते हैं पत-एव इन के विरुद्ध सम्मित कदािचत द्वेप युक्त हो इन में यहाेपवीत का प्रचार है इन की स्थिती भी उत्तम व उधापदस्य है इम अपनी निजकी सम्मित सिहत निर्णय हिन्दू जाति ,वर्णेध्यवस्था करपद्रम प्रन्थ में करेंगे इस जाति से २५१ प्रश्नों के उत्तर आने को आवश्यकता है तव हो वर्णेब्यवस्था सभा द्वारा मिर्णय करेंगे

२२६ कोलीगीड़:— वे गीड़ नाहाण जो कोली व कोरी जान ति के यहां की यजमान वृति करते हैं वे कोली गीड़ कहाये उन का पद साधारण गीड़ नाहाणों से मीचा है उच्चगीड़ नाहाण लोग इन के साथ विवाह सन्वन्ध तथा भोजन ध्यवहार नहीं करते हैं किन्तु इनके विवाह सम्बन्ध छादि इन्हीं के वर्ग में छोते हैं। यह छन्य विद्वानों की सम्मति है हम छपनी सम्मति यहां छुछ न देकर विशेष प्रन्थ में लिखेंगे।

२२७ कोंवर:— बंगाल प्रान्तीय अग्रो तथा सदगोप जाति का यह एक सरनाम है अग्री जाति के दो भेद हैं १ स्ता २ जना, जिनमें कुलीन और अकुलीन का भी रगड़ा है, स्ता अग्रीयों का यह कोवर एक कुलनाम है जिसे सरनेम भी कहते हैं इस जाति का विवर्ध अग्री जाति के साथ मिलेगा विशेष देखना हो ती प्रन्थ में लिखेंगे।

२२८ कोल: यह एक पान्थिक जातिहै वाममार्ग सन्प्रदाय के अन्तर्गत है यह जाति पक्षी पंचमकारी है अर्थात् मदा, मांस मछली मुद्रा, भार मैथुन करना ये पांची इस जाति के धर्म के

मुख्य भ्रंग हैं चाह जितना मांस खावा, खूब ही शराब पीवा, माकी योनी छोड़कर चाहे जिसके साथ विषय करी आदि २ से यह जाित मुक्ती मानती है इनका सिद्धान्त है कि शरात्र पीते २ इतनी पीवी कि जमीन पर खाँधे मुँह गिर पड़ो क्रीर उठकर फिर पीनो तौ तुम पुनर्जन्म से अर्थात आवागमन से सदा के लिये छटकर मोजधाम की चन्ने जात्रोगे, इस जाति का मन्तव्य है कि रजस्वना ह्या से भोग किया मानों पुष्कर यात्रा करिलयी. भंगिन के साथ भाग किया ता काशी धाम की यात्रा होगयी; चमारिन भी साध भीग किया प्रयाग जी की यात्राव त्रिवेनी स्नान का महात्म्य प्राप्त होगया और धोविन से विषय किया तौ मधुरापुरी की यात्रा द्वीगयी इस जाति के आचार्य महीधर बड़े विद्वान ह्य हैं जिन्हों ने वेद का भाष्य करते हुये खी की योनि में घोड़ें का निंग देना लिखा है। श्रतएव एसे सिद्धान्तों को लेकर हिन्द धर्म पर आंचप तुआं करते हैं अक्षपवं धर्मव्यवस्था सभा के द्वारा निर्णय कराकर इस का विवर्ण हिन्दूजाति वर्णन्यवस्था क-हपद्रम नामक प्रनथ में लिखेंगे।

२२६ कोशिक: यह जाति युक्तप्रदेश के विलया, वस्ती आजमगढ़ श्रीर गोरखपुर में वहुत है इस जाति की सहा कोशिक सिष के 'नाम पर तुयी है अनपढ़ साधारण जन कौसिक भी इन्हें कहते हैं ये लाग अपन को चित्रयर्थे में मानते हैं पर हिन्दू पालिक की सम्मतियें इन के विरुद्ध भी हैं कदाचित हेपभाव का कारण हो ? इनका आचार विचार तो उच्च वतलाया गया है परन्तु स्वत्र ये लोग चित्रय नहीं गाने जाते हैं विहानों की सम्मतियें इस जाति के विरुद्ध भी हैं तथा समधन में भी कुछ प्रमाण मिल हैं वर्णान्यवस्था सभा के प्रश्नों के उत्तर इस जाति की थ्रोर से आते तो हढ़ता के साथ निर्णय किया जाता तथापि वृहद्गन्य में सभा से परामर्थ करके निर्णय करेंगे।

२३० कुंच्न :- यह एक नाचने गानेवाली जाति की लियों की संज्ञा है ये खिये सर्वत्र नाचने गाने तथा धन्य गुप्त ज्यवहारिक बुरे कर्म्म करती हैं देशमापा व देश भेद के कारण इस जाति के नाम हैं ये करीब २ एकसातीः काम करतीः हैं उन्ह के नाम यह हैं।

१ वृजवासी २ गंधर्व ३ कंचन ४ तवाइफ ५ नायका ६ नेग-पतर ७ पतुरिया ८ रंडी ६ नगतन स्रोर १० पातर (देखो C. S. पृष्ट ७)।

२३१ कंचारा:— इस जाति का नाम कचकर भी दे थे। शीशे के सामान का ज्यापार करते हैं राजपुताने में जात्रियंत्रर में अपने को वतलाते हैं इनकी खांचे व भेदों पर दृष्टि देने से इन का मन्तज्य सच्चा सिद्ध हो सकता है शेप प्रन्थ में निर्धय करेंगे।

२३२ कंचारी:—दिचिया प्रान्तस्य शीशे के व्यापारद्वारा जीविका करने वाली जाति है ये खान्देश व कोकनदेश में बहुत हैं वहां की स्थिती के अनुसार एक विद्वान् ने इन्हें शृष्ट्रों से नीव व खांडाल से उत्तम माना है

२३३ कंचूगोरा:—यह दिल्य देशीय एक जाति है इसका. दूसरा नाम "वोगड़ा "भी है ये लोग तांवे पीतल का काम किया करते हैं। ये अपने को वैश्य बतलाते हैं परन्तु किसी र ने इन्हें चित्रय लिखा है और किसी २ ने शुद्र भी लिखा है सत्य क्या है इसका नियटारा द्या-व्यवस्था समाद्वारा होने पर अन्य में लिखेंगे।

२३४ कंडें स्वासः - यह एक भिन्न जाति नहीं है किन्तु खंडेलवाल शुद्ध शब्द का अपभ्रंशरूप है अतएव इसका विवर्ध खंडेलवाल जाति के साथ मिनेगा।

२३५ कंडील आह्मणः - यह एक दिन्छ देशीय बाद्याण जाति का भद है कंडून नामक पुराय जेन ने निकास के कारण इस जाति का नाम कंडून बाद्याण प्रसिद्ध हुवा इस कंडोन तिथि का नाम कंपडवाश्रम भी है यह साराष्ट्रदेशस्य बड़वाणगांव से वायुकोण में १२ कीस पर यह ब्राश्रम विद्यान है इनके ब्राटाइ गोन हैं इनका विद्या हिन्दू जातिवर्णन्यनस्या कल्पद्रुम नामी सप्तस्थयही श्रन्थ में निलेगा।



(२३६) खुटद्र्यन्—यह एक तरह की पान्थिक जाति समुदाय है, इसमें हिन्दू, मुसलमान और जैन तथा ब्राह्मण व चारण आदिकों के साधू, फ़क़ीर आदि समिमलित हैं विशेष रूप से ये लोग राजपूताना भदेशस्थ मारवाड़ में हैं ये लोग मायः भित्तावृत्ती करके निर्वाह करनेवाले हैं छोटे से श्रकेले मारवाड़ में उनकी संख्या डेढ़लाख के क़रीब है ये मारवाड़ का क्या उपकार करते होंगे ? कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकी अधिकता होने के कारण इनकी अदालत भी मारवाड़ में अलग ही थी जो खटदर्शन श्रदालत कहाती थी इस श्रदालत में प्राया चारण लोग हाकिम हुआ करते थे सो क्यों ?

इन लोगों का सिद्धान्त था कि परस्पर किसी में कुछ भेद्भाव नहीं है। किसी विद्वान की पेसी भी सम्मति है कि यह नाम "पटदर्शन" का प्रपम्रशक्ष विगड़कर हुमा है प्रथात पूर्वकाल में इस जाति सम्प्रदाय में वे लोग सम्मिलत हुमा करते थे जो छहों दर्शन शास्त्रों के झाता होते थे परन्तु समय के हेर फेर से यह नाममान्न की पक सम्प्रदाय रहगयी इनकी मान मर्थ्यादा पूर्वकाल में यहुत चढ़ पढ़ कर थी, ध्राज कल यह लोग विद्या रहित हैं, इनका विशेष विवर्ष ध्रपनी सम्मति सहित हिन्दू जाति वर्ण व्यवस्था कल्पद्रुम नामक झन्ध में लिखेंगे॥ (२३७) ख्टीक् —यह एक हिन्दू जाति है। एक विद्वान का कहना है कि खट + ईक इन दो के योग से खटीक बना है अर्थात् ये लोग हिन्दू होते हुये खटदेसी जानवर मारडालते थे दूसरे शब्दों में ये लोग कसाई कहे जासकते हैं क्योंकि राजपूताने में एक कहावत हैं कि "काली रोवे जीवने और खटीक रोवे मांसने" अर्थात् वकरी अपने काटेजाने के कारण ही रोया करती है तो खटीक मांस को रोया करते हैं।

इस जाति के ५४ भेद राजपूताने में हैं और ५१६ भेद युक्तप्रदेश में हैं इनके भेदों में कोई २ भेद राजपूतों के सहश हैं मुसरुमान लोग दूसरों के हाथ का काटा हुआ मांस खाना हराम समभाते हैं परन्तु हिन्दू तो हिन्दू ही हैं अतप्रव कायस्थ व राजपूत लोग कसाईखानों से खूव मांस खाते हैं इसही लिये आज कल मांस काटने का एक मात्र काम मुसलमान कसाइयों के हाथ में है ॥

यह जाति ध्रपने को राजपूत वंश में से मानती हुई थ्रपनी खांप य मेहों के ध्राधार पर घ्रादि से ज्ञिय वर्ण में वतलाती है परन्तु हिन्दू समुदाय इस जाति को ध्रस्पर्शनीय सी मानता है घ्राज कल ये विशेय रूप से ऊन का काम करते हैं। भेड़, वकरी पोलना भी इनका मुख्य काम है॥

शेप निज सम्मित सिंहत विस्तार पूर्वक विवर्ण ध्रापने सप्तलंडी ग्रन्थ में लिखेंगे। इस जाति के पढ़े लिखे मनुष्य भी कहीं २ हमें मिले, उन्होंने श्रपना दुःख यह ही प्रकाश किया यदि कोई भंगी भी ईसाई व मुसलमान होजाता है तो हिन्दू लोग उससे हाथ मिलालें, पास विठालें और यदि उनका निरादर करें तो श्रदालतों से सज़ा पाजांग, पर हमारे हिन्दू रहते हुथे श्रीराम व श्रीकृष्ण को मानते व गोमाता के पूजते हुये केवल यू० पी० के हमदो लग्न मनुष्यों को हिन्दू कुन्ते की तरह दूर दूर करते हैं। श्रेष ग्रन्थ में॥

(२३८) ख्नी—यह युक्तप्रदेश की और विशेषकर पंजाव की एक विद्यासम्पन्न वधन सम्पन्न जाति है राजपूताना भी इस जाति से खाली नहीं है; यागरा, दिख्ली, थ्रजमेर, कानपुर, इलाहावाद आदि शहरों में ये यह लोग विशेषरूप से हैं, दक्षिण में भी ये हैं, विद्वानों ने इस जाति के स्त्री पुरुषों की सुन्दरता की बड़ी प्रशंसा लिखी हैं जैसा एक किंव लिखता है कि—

> मेले होंय न गंगजल, उड्ज्वल होंय न धूम । खत्री होंय न सांवरे, कायस्थ होंय न सूम ॥

ष्ट्रायांत् गंगाजल में कुछ भी पड़जाय पर वह मैला नहीं होता है, धूवा सदा काला हो होता है, खत्री लोग कभी काले रंग के नहीं होते हैं और कायस्थ लोग स्म नहीं होते हैं ध्रथीत् दान पुग्य व खर्च करने में ख़ूय उदार होते हैं॥

इस जाति के छोटे मोटे सब भेद मिलाकर हमने ७६१ भेदों का पता लगाकर विवर्ण संग्रह किया है। इनकी उत्पत्ति के विपय में एक विद्वान ने प्रापने प्रन्थ के पृष्ठ ६ ४६ में इस जाति को Bastard Caste ( हरामज़ादी ) लिखी है, इसही के छाधार पर किसी २ श्रंगरेज़ श्रफुसर ने भी श्रपनी सरकारी रिपोटी में इसका कुछ उल्लेख्य किया है किसी २ विद्वान ने इसही की पुष्टिमें मनुस्मृति का भी प्रमाण लिखा है, दसरे विद्वान ने इस जाति की उत्पत्ति ज्ञियाणी माता तथा शुद्ध पिता द्वारा वतनाई है। यह संय लिखते दुःख तो वहुत होता है पर जिखना ही पड़ता है हम अपने पवितक अन्त्रेपण में आगरे नगर में गलीकृचलियों में पता जगाते २ श्रवण्लाल जी खत्री के मकान पर गये कि उनकी यनाई खत्री जात्युत्पत्ति पुस्तक लावें, परन्तु शोक ! उन महाशय ने हमारा संत्र फ़ुझ विवर्ण व हमें जाति श्रन्वेपण ज्ञानकर भी श्रपना ग्रन्थ परापकार की दृष्टि से तो क्या देते किन्तु मुल्य पर भी न दिया, श्रीर हमें वातों ही में टरका दिया हमारा श्रमिप्राय उनके पास जाने से यह ही था कि कदाचित उपरोक्त विरुद्ध प्रकरण मेंहर व द्वेपमाव युक्त न हो ? पेसा हमारा विवर्ण सुनकर किसी २ विद्यान ने प्रापनी सम्मति देते हुये हमसे कहा कि "उनके अन्य में आंय, शांय, बांय वातें भरी हैं और कोई वात विशेष महत्व की नहीं थी ब्रातएव उन्होंने तुम्हें श्रपना ग्रन्थ देना उचित नहीं समस्ता कदाचित एसाही हो ?

सर्वत्र हमारे धन्वेपण में इस जाति के महजनों ने धापने को सित्रयवर्ण में वतलाया धौर प्रायः ऐसा प्रमाणित करते थे कि सित्रय का सत्री होगया धर्धात् "त्त" स्व में वदलगया परन्तु ऐसा होता हो "सित्रय" ऐसा होना चाहिये था कदाचित ऐसा ही हुआ होगा ?॥

परन्तु उपरोक्त प्रमाणों में से सत्य फ्या माने ? यह सय सन्देह जनक है फ्योंकि साधारण जन समुदाय की सम्मति इस जाति के सत्रियत्व के विरुद्ध तथा धेरयत्व की पोपक प्राप्त हुई है, तथापि यहां विशेष जिखने के लिये स्थान न होने से फ़ज़म रुकती है। यह जाति सान पान प्राचार विचार च रहन सहन से वड़ी पवित्र व उच्च वर्णीय बतजाई गई है प्रायः सत्रीमात्र यहोपवीतधारी हैं तथा उच्च परस्थ व जहमी सम्पन्न हैं।

इस जाति के मुख्य भेद मेहरा, कपूर, सेट, ककर, महेन्द्र, सन्ना बोहरा, चोपड़ा, स्र्र, सैगल, धान, वही, सेनी, और टग्डन घादि धादि धनेकों हैं।

टंडन—का विवर्ण जिखते हुए एक विद्वान जिखते हैं कि "एक तंडन साहव की वहुत सुशील खी किसी वीमारी से मरगयी तो इनको बड़ारंज हुआ आखिर को अपना दूसरा विवाह करने की तज़वीज़ की गई इस असे में एक प्रोहित जी ने आकर कहा कि फर्जा गरीय खत्री अपनी सुगनेनी चन्द्रमुखी उमर की स्थानी जड़की आप से व्याहने को कहता है परन्तु वह तुम्हारे अंग अपि गोत्र की है जो कहो तो व्याह पका करि आऊं, इन्होंने कामकी अमंग के सिवाय कप रंग की तारीफ सुन अपना व्याह मंज़्र करिजया और वाद व्याह होजाने के जो जोगों ने सुना तो इनको विहन चोद तंडन कहने जगे क्योंकि सगोत्र की कन्यां विहन कहावती है जो इन्होंने व्याहजी इससे विहनचोद तंडन पुकारेगये" यह पुस्तक जिससे यह विवर्ण उद्धृत किया गया है उस को गायः खत्री जाति प्रतिष्ठित हिन्द से देखती है ॥

हमारी जाति यात्रा में प्रायः हमें इस जाति के विरुद्ध प्रानेकों प्रमाण व हेतु विद्वानों ने नोट कराये हैं उन सब को यहां जिसने से

<sup>#</sup>देखो ख० चं० पृष्ठ २३ ॥

प्रन्थ बढ़जायगा जहां विरुद्ध पत्त का संग्रह विशेष कप से हुआ है तहां इन के सित्रयत्व विषयक प्रमाण भी थोंड़े से मिले हैं परन्तु दोनों ही पत्तों के प्रमाणों को मगड़ल की हिन्दू सारभीम प्रवंधकर्च सभा तथा धर्म व्यवस्था सभा द्वारा ही निर्णय कराकर विशेष विवर्ण सप्त खगड़ी ग्रन्थ में लिखेंगे, इस जाति ने वर्ण व्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नो द्वारा अन्वेषण नहीं कराया और न किसी प्रकार के प्रमाण ही भेजे हैं। चूंकि समय द्वेष फैलाने का नहीं है अतः इस जाति की स्थिती को देखकर समयानकल इनको उज्जवर्ण की व्यवस्था ती जाति चाहिये

को देखकर समयानुकुल इनको उच्चवर्ण की व्यवस्था दीजानी चाहिये रेसी हमारी निज सम्मति है ( शेष ग्रन्थ में ) ||

(२३१) ख्न्री ब्रह्म—यह एक हिन्दू जाति है इनको किसी २ ऐतिहासिक विद्वान ने ब्रह्मखर्जी भी लिखा है जिसका अर्थ ऐसा होता है कि वे खत्री जो ब्राह्मख द्वारा पाले पये, ये लोग लीपी-पने का काम करते हैं, इनका समुदाय राजपूताने में है। इस जाति में किरीव २ सव लोग जनेऊ पहिन्ते हैं। इनका बहुत कुछ नज़दीकी सम्बन्ध लोयाणा, व लवाणिया, भाटिया व घरोडा ब्रादि स्त्रियवशों से मालूम हुवा है॥

इनकी उरपत्ति के विषय में एक विद्वान की सम्मति है कि यह ज़ित्रय जाति परशुराम जी के भय से सारासुर ऋषि के पास जा दिपी थी और परशुराम जी को यह विश्वास दिजाने के लिये कि यह ब्राह्मण हैं सारासुर ऋषि ने इनके साथ खालिया था तब से ये ब्रह्मखत्री कहाये, ये लोग अपने निर्वाहार्थ छापने रंगने व बांधने का काम करते हैं इनकी रीति भांति सारस्वत ब्राह्मणों से भी मिलती है ॥

और २ विद्वानों ने भी इस जाति के ज्ञिय वर्ण विषयक सम्मित प्रकट कियी हैं परन्तु वह समग्र वृत्तान्त निर्णय होने पर विस्तारपूर्वक निज सम्मित सहित ग्रंथ में लिखेंगे॥

(२४०) खुझा—यह एक खत्री जाति का भेद हैं, वनजाई खत्रीसमुदाय के श्रदाई घर व चार घर छुल में खन्ना एक छुलका नाम है, खत्रियों में श्रदाई छुल सर्व श्रेष्ठ व सर्वोच्च माना जाता है, महा- राजा वर्दधान भी श्रद्धाई घर समुदाय में से हैं। एक विद्वान ने लिखा है सफर मैना पल्टन को जिस वंश ने लड़कर नाग कर दिया वे खन्ने कहाये, एक दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि चोटी उतरवाने से श्राधि हिन्दू होने के कारण खन्ने कहाये, तीसरे विद्वान का ऐसा लेख है कि " क्राय " राजवंश का विरुत रूप खन्ना शब्द वन गया है श्रेप निर्णयान्तर ॥

(२८१) त्रादी—इनको कोई खेरादी भी कहते हैं ये एक खातियों की जाति का भेद है, जो खाती खराद पर पाये, चित्रम, सुत्की कटोरदान, तमाखू के गट्टे, हुक्के थ्रादि २ सामान तय्यार करते हैं वे खरादी कहाते हैं ये लोग भी कहीं २ जनेऊ पहिने देखे गये हैं इनका धर्म वैश्रव है खान पान से भी अच्छे व पवित्र होते हैं एक सरकारी अफसर ने इस जाति की यड़ी प्रशंसा लिखी है जिसका विवर्ण प्रन्थ में लिखेंगे।

इनके दो भेद हैं हिन्दू खरादी और मुसल्मान खरादी, यहां केवल हिन्दुओं का वर्णन है, इनके भेदों को देखने से यह स्विय वर्ण में रक्खे जासकते हैं॥

ये लोग जहां लकड़ी की उत्तम र वस्तुयं खराद पर वनाते हैं तहां हन पर नाना भांति के रंग भी चढ़ाते हैं इनके यहां की स्त्रियं भी लहर-दार नकशी काते ध्रपने हाथों से लकड़ी के सामानों पर करती हैं पुरुप लोग खराद पर चपड़ी से रंग चढ़ाते हैं, राजपूताने में मुसल्मान खरादी भी हिन्दू खरादियों की तरह रहते हैं, गोभक्त भी हैं, शुद्ध करने योग्य हैं॥

(२४२) ख्रोत—यह जाति विशेष रूप से युक्त प्रदेश के वस्ती ज़िले में है एक विद्यान की सम्मति है कि यह जाति केवर्च व केवर् जाति का एक मेद है इनको किसी २ ने वेजदार जाति के अन्तर्गत भी माना है, इनके तीन भेद हैं १ दिखनाहा, २ जड़ात, ध्रोर ३ माहार शेष प्रन्थ में ॥ इनका सम्बन्ध विशेष सत्त्रिय जातियों से विद्यानों ने माना है निर्णय होने पर ही हम भी निज की सम्मति हैंगे तहांही विस्तार पूर्वक विवर्ण होगा ॥

(२४३) ख्वास—यह एक हिन्दू जाति है राजपूताने में नाई का वड़ा नाम खवास जी है अर्थात् जब कभी नाई को प्रतिष्ठित नाम से पुकारा जाता है तौ कहते हैं "आवो जी खवासजी" परन्तु विद्वानों का ऐसा भी मत है कि यह खवास शब्द खासशब्द का यहुवचन है जिसका अर्थ मुख्याधिपतिका है अर्थात् जो अपने स्वामी की अति गुप्त वातों का जानकार है वह खास व खवास कहाता है जैसा प्रचित्रत हिन्दी भाषा में वोजा जाता है कि अमुक मनुष्य तो अमुक स्थान में खास खास कर्ता धर्ता है अर्थात् जो कुछ वह करता है खोही होता है। इसही तरह आज कज जयपुर महाराज के गुद्ध कर्ता धर्ता श्रीमान धर्मक वाजजी खवास है आप जाति से स्विकार हैं परन्तु अपनी बुद्धियज व कार्य्य कुश्जता के कारण आज आप जयपुर राज के एक मात्र मुख्य उच्चपदस्थ कर्ता धर्ता समसे जाते हैं आप की योग्यता व सहनशोजता तथा उदारता का विवर्ण आपके फोटो सहित हम अपने सतस्वराडी अन्य में टेने का उद्योग करेंगे॥

(२४४) (वाक् )—यह एक भीख के टुकड़े तोड़ने बांले साधुय्रों की जाति है, ये बारों सम्प्रदायों के होते हैं, ये लोग अपने पदन में खाक लगाते तथा कमर में मूंज बांधे रहते हैं। ये लोग प्रायः श्मते फिरतेही रहते हैं, जिन से महनत करके नहीं खाया जाता है वहीं आलसी अपने चदन पर खाक़ रमाकर वैठजाते हैं और बावाजी २ कहे जाकर श्ररधर के नित नये माल डड़ाते हैं।

शिर में जटा मस्तक पर विभूत, वदन में खाक और कमर में मूंज वांचे हुये होते हैं कहीं धूनी तपते हैं धौर कहीं पर मुफ़्त के ही रोट जा खाते हैं मूर्ज हिन्दू लोग ऐसे वावाजियों का बहुत सस्कार करते हैं, शेप प्रन्य में किखेंगे।

(२४४) खांजी—यह युक्त प्रदेशान्तर्गत रहेलखगड में एक जाति हे इसका मुख्य धन्धा खेती करना है। यह नाम खड़गी शुद्ध शब्द से विगड़कर खागी होगया जान पड़ता है। जो तलवार को रखता है वह खड़गी कहाता है श्रतएव पूर्वकाल में यह जाति तलवार के बज पर ही सब कार्य्य करती थी खतः ये लोग खड्गी कहाने लगे होंने । ये ख़दने को चौद्दान राजपूत मानते हैं परन्तु इनक हुयी कमीं को देख कर लोग ख़ापत्ति भी प्रवट करते हैं ।

एक विद्वान की सम्मति है कि सौलहवीं शताब्दी में यह क्षिय वंग हादाल में श्रांकेर से निकल भागा और इस जाति के कांकां धोर महेशा ये दोनों वदायूं के ज़िले के सहस्रवान में श्रांकर रहे । ये लोग ध्रंपने वल से राज्याधिकारी होकर दिख्ती के बादशाह के श्राधीन थे और उपजकी चौथ बादशाह को दिया करते थे श्रादि श्रादि श्रादि।

पक दूसरे विद्वान का कहना है कि ये लोग खड्गी कहाते २ खागी कहाने लग गये जिसका धर्थ तलवार वाला ऐसा है॥

पक्ष तीलरा विद्वान कहता है कि राजासगर की धाटवीं पीढ़ी में एक राजा खड्ग हुये हैं उनका वैश खड्गी कहाते २ खागी कहाने लग गया॥

इस जाति के १३५ भेदों का हमने पता लगालिया है प्रोर उप-रोक विद्वानों की सम्मतियं भी यहां यहुत ही स्तम लिखी हैं विशेष विवर्ण सत्याऽसत्य का निर्णय करके निज सम्मति सहित प्रन्थ में लिखेंगे। इस जाति के चित्रयत्व सम्यन्ध में समर्थन व विरुद्ध होनों ही प्रकार के लेख तथा सम्मतियं प्राप्त हुई हैं। उनका विवर्ण निर्णय करांकर प्रन्थ में लिखेंगे। वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर इस जाति के यहां से नहीं थाये।

(२४६) खागर—यह युक्त प्रदेश में एक जाति है हमने इस जाति के ५४ में हों का पता जगाया है विशेष रूप से यह जाति बुंदेलखगड़ में है, इनकी उत्पत्ति के बारे में एक विद्वान की सम्मति है कि यह नाम खंगड से बना है जिसका अर्थ तलवार का गढ़ ऐसा होता है ॥ यह जाति किसी काल में बड़ी बीर हुयी है तथा देश के एक भाग की स्वामिनी थी यह जाति अपने को चित्रय वर्ण में बतजाती है परन्तु साधारण जन समुदाय में थोड़े मनुष्य तो इस जाति को चित्रय वर्ण में बतलाते हैं पर अधिक इन्हें सुद्र कहते हैं कदावित हों ? परन्तु किसी २ घंग्रेज़ घंफसर ने इस जाति को स्तिय वंश में माना है पर रारीवी के कारण ये छोटे काम भी करने लग गये हैं । इन की लोक संख्या गुक्तप्रदेश में भ्रमुमान ४० हज़ार से घ्रधिक नहीं है इस जाति का विशेष समुदाय गुक्त प्रदेश के हमीरपुर, कांसी, जालौन श्रौर लिलतपुर भ्रादि ज़िलों में है इनका खान पान साधारण सी जातियों का सा है, कहीं २ ये लोग पक्की व कच्ची रसोई कुर्मियों के हाथ की खालेते हैं, कहीं पर केवल बाहाण, स्तिय ध्रौर वैश्य के हाथ की ही वनी कक्की रसोई खालेते हैं लोगों का कहना है कि ये लोग नाई के साथ पक्का भोजन कर लेते हैं ॥

इस जाति का मुख्य धन्धा चोरी तथा चौकीदारी करना है इस जाति का आदि स्थान काल्पी है तहां से यह लोग चलकर बुन्देले राजपृतों के यहां नौकर हुये, काल्पी से चलकर भीखमगढ़ रियासत के कुरारगढ़ में आकर वसे, और वहां का अधिकार वादशाह अकवर से प्राप्त करिलया परन्त्र इक्ररारनामे के अनुसार ये लोग हासिल का सरकारी रुपैया न दे सके अतंपव अकवर के हुक्म से वे लोग नष्ट अष्ट करिये गये। कई विद्वानोंने अपने श्रन्थोंमें इस जातिको स्त्रियवर्ण में लिखी है भतपव इस जाति को सत्रिय वर्ण के भन्तर्गत माननी चाहिये. इस जाति के सम्बंध में विरुद्ध व समर्थन दोनों ही प्रकार के प्रमाण संगृहीत हैं उन्हें मगुडल की दोनों सभात्रों थानी हिंदु सार्व भौम प्रवंध कर्तृ सभा तथा धर्म्म व्यवस्था सभा द्वारा निर्णय कराकर ही मंडल के निर्णयान्तर इस जाति का पूर्ण विवर्ण निज सम्मति सहित हिंदू जाति वर्णव्यवस्था कल्पद्रम नामक सप्तफंडी अन्य में लिखेंगे, तहां ही इस जाति के किसी सत्पुरुप का फ़ोटो व उन की सूचम जीवनी भी देंगे, इस जाति ने वर्षा व्यवस्था कमीशन के २५ प्रश्नों द्वारा अन्त्रेपण भी ध्रभी नहीं कराया है।

(२४७) खांडायत — यह एक उड़ीसा प्रदेश की जाति है प्राचीन काल की भारत की वीरजातियों में से यह एक जाति है खांडा व खड़ग नाम तलवार का है प्रतएव जो तलवार को धारण करनेवाले थे खांडायत कहाये उस प्रान्त में यह क्षत्रिय वर्ण में हैं इनके

मुख्य दो भेद हैं महानायक याने श्रेष्ठ चित्रय तथा चास खांडायत याने छुपी चित्रय, इनमें महानायक समुद्राय का जाति पद बहुत उच है क्योंकि पूर्वकाल में ये लोग फ़ौजों के (Commander) सर्वोच्च ध्रियकारी रहा करते थे दूसरा समुद्राय छुपी हारा जीविका करता है परन्तु परस्पर सम्बन्ध होते हैं। इस जाति का जाति पद राजपूताना के चित्रय समुद्राय की तरद उच है सम्पूर्ण कर्म धर्म इनके यहां शास्त्र धारानुसार उच माहाणों हारा कराये जाते हैं इनमें यक्षोंपवीत की मर्थ्यादा उच्चतम दशा की नहीं है, इनके २१ भेटों का पता लगाकर विवर्ण संग्रह किया है इस जाति ने वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये ध्रौर न ध्रपने विपय में कोई प्रमाण ही भेजे तथापि जो छुड़ हमने संग्रह किया है वह विवर्ण सप्तवाडी ग्रन्थ में लिखेंगे।

यह पक गुजराती ब्राह्मणों का भी भेद है, खेदरा श्रहमदाबाद श्रीर भड़ोंच श्रादि में निवास करते हैं तहां ये लोग पुरोहिताई तथा गुरूपनाभी करते हैं। येवहां उच ब्राह्मणों में माने जाते हैं। इसही नामवाला गुजरात में एक वैश्य समुदाय भी है जो गुजराती वनिये कहाते हैं।

(२४८) खाती— यह भारतवर्षकी पक हिन्दू जाति है खान पान से यह लोग शुद्ध है इनका काम लकड़ी का सामान तय्यार करना है अर्थात् संदूक्, पेयी, पेटी, मेज, क़रसी, किवाड़, अल्मारी, गाड़ी, स्थ, व रेल धादि २ सम्पूर्ण प्रकार के सामान तय्यार करते हैं, देसा करनेवाले राजपुताने में खाती, युक्तप्रदेश में बहुई और दक्षिण में सुतार कहाते हैं इन सवमें राजपूताना के खातियों का जाति पद ऊंचा है।

इनके यहां सम्पूर्ण काम उच्च ब्राह्मणों द्वारा कराये जाते हें बड़े २ ब्राह्मण लोग इनके यहां का वनाया पका भोजन मिठाई पूरी वग़ैरः वेरोक दोक खाते हैं ख़ौर इनके हाथ का जल पीते हैं।

इनके कई मुख्य भेद हैं यथा - १ विसोतर २ मेवाड़ा ३ पूर-विया ४ दिख्लीवाल ५ जांगड़ा ६ वर्ड्ड इनका विवर्ण धालग २ लिखेंगे क्योंकि विसोतरों के १२० भेद, मेवाड़ों के ५६ भेद, पूरवियों के ५५ भेद, दिख्ली चालों के ५६ भेद, वर्ड्डयों के ६५६ भेद, ध्रौर जांगड़ों के १४४४ भेदों का पता लगाकर हमने विवर्ण संग्रह किया है। किसी किसी विद्वान ने इस जाति को ब्राह्मण्वंशीय ऋषि द्वारा मानी व अपने अन्थों में लिखी भी है तिसही के ब्राधार पर यह जाति भी अपने को ब्राह्मण मान्ती है। मनुष्यगणना रिपोर्ट में यह जाति अन्य छोटी छोटी जातियों की श्रेणी में लिखी गई है। हमने अपने अमण में इस जाति के विषय घडुत कुछ पयलिक तहक़ीक़ात की पर विशेष सम्मतियें इस जाति के ब्रह्मत्व के विरुद्ध मिलीं, थोर थोड़ीसी सम्मतियें इनके क्षत्रिय वर्ण होने के विषय में मिली हैं ऐसा ही पता इनके गोत्र व भेदों पर दृष्टि देने से भी जान पड़ता है किसी २ ने इन्हें नीची श्रेणी के ब्राह्मण भी वतलाया है श्रत्य सत्य क्या है ? इसका निर्णय मंडल करेगा।

इस जाति में प्रायः लोग जनेऊ पहिनने वाले मिले हैं वड़े २ वृहे २ खातियों को हमने जनेऊघारी देखा है जिनका हमारा सहवास घटुकाल से है हमने ध्रपनी वाल्यावस्था में भी इस जाति में जनेऊ का प्रचार देखा है इसलिये हमारी सम्मति में इनका पद सर्वोच्च ध्रम्रवाल वैश्यों से ऊंचा मानाजाना चाहिये।

हमारे जनरल नोटिस के घ्रमुसार इस जाति के सत्पुरुपों ने अपने २ प्रमाण भी नहीं भेजे। यह जाति आज कल उन्नति मार्ग पर है पेसा करते २ कुछ काज में कदाचित ये लोग श्रपनी मनोकामना पूरी करसकें।

इस प्रन्थ में स्थानऽभाव से हमने बहुतही थोड़ा लिखा है। श्रौर अपनी सम्मति रिज़र्व यानी स्वाधीन रक्खी है। इनका विशेष व विस्तृत-ज़िवर्ण मंडज के निर्णय करने पर ध्रपने सप्तज़रडी अन्थ में लिखेंगे।

इस जाति ने वर्णस्यवस्था कर्माझान के २५१ प्रश्नों के उत्तर देने व अन्वेषण कराने का उदयोग नहीं किया है। इस जाति के सम्बन्ध में एक विद्वान ने यह जिखा है कि —

> े छोडा छोजर्स वृद्ध उसेड़न पटपटियो श्रीर नाई। इतराने मतं मुंड़ ज्यों∵कुवध करेला काई॥

इस धाधारानुसार खाती, वृट उंखेड़ने वाले, हम्हार और नाई ये बड़े चालाक होते हैं इसलिये सांधू लोग इन्हें चेला करते हिचकते हैं, ये उन्हीं की कहावत विद्वानों ने लिखी है । परन्तु यह जाति प्रायः याह्मण होने का दावा करती है परन्तु हिंदू मात्र कोई इनको प्राह्मण नहीं मानता, किसी २ विद्वान ने इस को संकर वर्ण में लिखी है, हमें प्राच्छे व बुरे सव ही तरह के प्रमाण मिले हैं उन्हें मंडल द्वारा निर्णय कराकर ही विशेष रूप से सप्तखंडी ग्रन्थ में लिखेंगे । इस जाति ने वर्णव्यवस्था कमीशन द्वारा श्रन्वेपण भी नहीं कराया है ॥

(२४१) स्निन्जादा यह युक्त प्रदेश की एक जाति है एक विद्वान जिखते हैं जां की सन्तान खान्ज़ादा कहायी दूसरे विद्वान का लेख यह है कि गुजामों की याने दासों की घोजाद खान्ज़ादा कहायी तीसरे विद्वान की सम्मति है कि ये जोग पहिले जादों वंश के चित्रय थे इन के पूर्वज महाराजा जखनपाज व सुमित्रपाज थे जिनको फ्रीरोज़शाह वादशाह ने सन् १३३६ से १३४१ के बीच में मुसलमान कर जिये थे और उनके नाम बदलकर जखनपाज की जगह नाहरकां खोर सुमित्रपाज की जगह चहासुरस्रां रक्खा धौर उच्चत्व प्रकाशनार्थ उनकी सन्तान का नाम खानज़ादा रक्खा धौर मेवात का इजाज़ा इन्हें दिया। एक चौथे विद्वान ने भी इस जाति के। चात्रिय वंशी मेवात की स्वामिनी जिखी है।

वादशाह बावर के समय में यह जाति राज्याधिकारिगी थी इनके गोत्र भेद वह गोती, विशन, राजकुमार सोमवंसी, चौहाग, वेंस श्रादि श्रादि हैं ये सर्वत्र मुसल्मान नहीं है परन्तु कहीं हिन्दू व कहीं मुसल्मान हैं जो मुसल्मान हैं उनकी रीति भांति, रहन सहन, श्राचार विचार कई हिंदू जातियों से उत्तम हैं, शुद्ध किये जाने के योग्य हैं, स्नान पान भी श्रमीतक सत्रियों काला चला जारहा है।

इस जाति का शेप विस्तार पूर्वक विवर्ण सप्तसंद्धी अन्थ में लिखेंगे।
(२४०) स्वार्यार — यह पक द्राविड़देशीय जाति है परन्तु
युक्तप्रदेश के मिर्ज़ापुर की ओर भी यह जाति बहुत है कहीं २ तो इस
जाति में लोग जांगीरदार व जमीदार भी हैं और कहीं साधारण धन्दे
करके निर्वाह करते हैं ग्राज कल यह जाति साधारण गरीय दशा में
है परन्तु एक समय यह एक वड़ी प्रभावशालिनी उच्च जातिथों में से

पक थी, हजारीवारा के ज़िले में खैरागढ़ एक अच्छा क़सवा है जिसे इसही जाति के राज्यवंश ने अपने नाम पर वसाया था ऐसी वड़े २ विद्वानों की सम्मति है, इस जाति का बहुत कुछ विवर्ण संग्रह हुआ है कई विद्वानों की सम्मति में यह जाति स्तियवर्ण में है।,परन्तु विशेष विवर्ण निर्णय होने पर निज सम्मति सहित ग्रन्थ में लिखेंगे।

(२५१) स्वाहिश्या — यह जाति विशेषक्ष से मारवाड़ में है इनको सीरविया भी कहते हैं इनके थियय में पेसा पता लगा है कि यह जाति असल में सतिय थी परन्तु तुकों के भय से डरकर हथियार बांधना छोड़ित्या और खेती करने लग्गी उस समय जालोर में राव कानड़देन राज्य करते थे अतः रावजीने इन्हें बहुतसी ज़मीन देकर नववां हिस्सा उपज का हासिल लेना स्वीकार करके इन्हें अरख ही, इनके भेदों व खांपों पर हिस्टदेन से भी ये लोग स्वित्यवर्थ में अतीति होते हैं। इनका विवर्ण शेष अन्ध में लिखेंगे।

(२४२) खार वात्त — इन्हें कोई २ खारोज भी कहते हैं यह जाति विशेषका से राजपुताने में है ये लोग मारवाड़ में खारी जमीन में नमक बनाया करते थे इसिलिये खारी नमक बनाने के कारण ये लोग खार बाल कहाये जब से सरकार ने नमक का एक्ट पास करिया है यह जाति खेती आदि का अन्दा करती है यह असल में कोई जाती नहीं है किंतु पेशे के कारण नाम पड़गया है।

वादशाह शाहनुद्दीन गोरी से सताये जाकर बहुत से सिवयों ने ध्यपने की खारवाल व खारीवालों में मिलाकर अपनी र जीवरत्ता कियी भी तब से उन सिवयों की खांप भी आजतक वही पुरानी सिवय वंश की चजी आरही हैं जिस से उनका सित्रयत्व प्रमाणित होता है शेष अन्थ में देखना।

(२४३) खासिया ब्राह्मसा—यह पहाड़ी ब्राह्मणों का एक नेट् है इस जाति के २४० भेदों का पता लगाया है इस जाति का मुख्य काम र राजपृताना के बागड़ा व हरियाणा ब्राह्मणों की तरह खेती करना है रहनके मुख्य भेट ये हैं— १ घोवल २ घटियारी ३ कनयानी ४ गरवाल ४ मुनवाल ६ पॅपा-नोई ७ उपरेती = चौनाल ६ कुटारी १० घुसरी ११ दोर्चास १२ शन-वाल १३ घुनीला १४ पानड़ी १४ लैंमडारी १६ चवनराल १७ फुला-रिया १= ब्रोलिया १६ नियाल २० चौदांसी २१ दलाकोटी २२ बुइला-कोटी २३ घुलारी २४ घुराती २४ पंचोली २६ वनेरिया २७ गरमोला २६ वलौनिया २६ विरारिया और २० वनारी खादि, इस पुस्तक में स्थानाभाव से यहां ही कोड़ते हैं शेष विवर्ण अन्य में लिखेंगे।

(२४४) स्वासिया न्यात्रिय — यह पहाड़ी राजपूतों का एक भेद है, रज्ञकी कन्या खासा की सन्तान होने से खासिया कहायें इनका विवर्ण पुराणों में विशेषरूप से मिलता है परन्तु उस सब के लिखने को यहां स्थान नहीं है, इनकी विशेष वस्ती नैपाल तथा कमाऊं और गड़बाल धादि जिलों में है, ये लोग धपने को स्त्रिय मानते हैं परन्तु इनमें जनेऊ का ध्रभाव देखकर लाग इस जाति के चित्रयत्व पर संदेह प्रकट करते हैं, इस जाति के वीस भेदों का पता लगाकर हमने विवर्ण संग्रह किया है।

इस जाति में सब काम ब्राह्मणों द्वारा करायेजाते हैं, छ।चार व सदावार के नियम इस जाति में साधारण हैं हमारे जनरल नोटिस के ब्राधारा-चुसार इस जातिने अपने विषय में कुछ भी प्रमाण मंडल को नहीं भेजे, इनके सत्रियत्व विषयक प्रमाणों का विशेष संब्रह ब्रन्थ में किया है।

(२४४) खीची — यह पक क्षत्रिय जाति का भेद है, वे अपने को चौहाण कुल में मान्ते हैं इनका निकास लखनेऊ के ज़िले के खिचवाड़ा देश के खुगढ़ से है तहां से यह क्षत्रिय जाति ध्रजमेर दिल्ली होती हुई पंजाब में चली गई निज से यह जाति खीची कहाने लगी शेप ग्रन्थ में देखना।

(२५६) खूम्डा— यह एक युक्त प्रदेश की हिन्दू व मुसल्मान जाति है, पहिले ये हिन्दू थी परन्तु झाज कज से मुसल्मान हैं, यह जोग प्रायः झाज कज सर्वत्र पत्थर की चिक्कियों का व्यापार करते हैं, वैजों की पीठों पर लादकर ये जोग इश्वर उधर वेचते फिरा फरते हैं, इनके १३ मेद ये हैं – १ बाहमन २ दुवहा ३ गोरी या गौड़ ४ हटैवाले ५ कुरेशी ६ मुस्तानी ७ नवाबार = पहनी ६ पठान १० नजूरी ११ सादिकी १२ तराई और १३ तमार ।

रामपुर की रियासत में यह जाति चंटाई व पंखे बनाती है इनका व इनकी स्त्रियों का पहिनावा ध्रमी तक हिन्दुधों कासा चला जारहा है यह जाति विशेषरूप से विजनौर मुरादावाव में है। श्रेप विवर्ण प्रन्थ में लिखेंगे। गुद्धी समाध्रों की ध्यान देना चाहिये।

(२४७) विस्ता-यह एक हिन्दू जाति कांसी के श्रास पास विशेष रूप से है। इनका कहना है कि प्रतानरेश स्वर्गवासी इत्रपालसिंह जी के समय में यह जाति सन् १७०० ईस्टी के क़रीब भांसी में श्रायी थी दिद्वानों ने इस जाति को इत्रियवर्ण में मानी है।

इस जाति में विवाह परिपारी उत्तम जातियों की सी है अर्थात् ये गांत्र का गोत्र में विवाह नहीं करते हैं परन्तु तीम गोत्र टालकर विवाह करते हैं इस जाति में भंग गांजा और अक्षीम का बहुत ही प्रचार है मछ्जी खाते व शराव पीते भी सुने गये हैं। इनका मुख्य धन्दा खेर याने खदिर बृक्त से सामान वनाकर वेचना है।

ये लोग परस्पर जब मिलते हैं तो राम राम, जय श्रींछुन्ण, जय राधाकुश्र श्रादि करते रहते हैं, ये देवी के उपासक होते हैं हृद्य के कुछ कटार से होते हैं, देवी के नामपर चट वकरे चढ़ाकर वेचारों की जान ले डालते हैं। इस जाति का यहुत कुछ विवर्ण संग्रह किया है पर उसे ग्रन्थ में छापने का उद्योग करेंगे।

(२४८) वंडेलवाल ब्राह्मग्र यह गोंड़ं संमुन् ट्राय के अन्तर्गत एक ब्राह्मण जाति है विशेष कर इस जाति का निवास व लोक संख्या सब से अधिक जयपुर में है, हमारी यात्रा में हमने वहुत चाहा कि पिल्लिक बमीशन द्वारा इस जाति का अन्वेषण करें पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, यह ब्राह्मण जाति उन्याति माई कच्ची पक्की में शामिल हैं जयपुर में इनका व उन्यातियों \* का खात पान एक है पर चेटी व्यवहार अपनी २ ब्राव्सी में होता है।

<sup>\*</sup> गीट, रुंडनाल, टाहिमा, गूजरगीट, पारील श्रीर सिलवाल ये छहीं तरह के भाग्रण इन्याति कहाने हैं ॥

इनकी उत्पति के विषय शास्त्र मध्यांदा द्वारा तो ऐसा लेख है कि श्रूलण मात्र की श्रादि उत्पति एक ही है, तथापि किसी २ विद्वान ने हमें सरमित्यें दियों हैं कि फुलेर के पास खंडेल एक स्टेंगन है यहां से निकास होने व सर्वत्र प्रसार होने के कारण गौड़ ग्राहमण खंडेलवाल कहाये, जिसका अर्थ ऐसा होता है कि खंडेलवाले। एक दूसने विद्वान का ऐसा मत है कि जयपुर राज्यान्तर्गत श्रीमाथापुर स्टेंगन से पांच कोस दूरीपर खंडेला एक प्रच्झी वस्ती की होडीसी रियासत है जहां होटे पान के व बड़े पाने के दो जागीरदार हैं जिन्हें लोग राजा जी राजा जी कहते हैं इसके पास ही खादू एक वड़ी वस्ती है जहां प्रयाम जी का प्रसिद्ध मन्दिर है अतएय इस क़सवे को खादू खंडेला भी यांजते हैं इसही खंडेले में पहिले ब्राह्मणों की बस्ती बहुत थी उनका निकास खंडेले से होने के कारण ये लोग सर्वत्र खंडेलावाले कहाने २ खंडेलवाल कहाने खगगये।

एक तीसरे विद्वान का लेख पेसा मिलता है कि थे लोग संह्रकृषि की सन्तान हैं इसिलिये खंहलवाल कहाते र खंडेलवाल प्रसिद्ध होगये। हमने खंडेलवाल ब्राह्मणोंके =४ मेट्रों का पता लगाया है, किसी र विद्वान ने इस जाति के ७२ मेट्र और किसी ने १६ ही मेट्र लिखे हैं। हमारी यात्रा में बहुत से लोगों ने बहुत कुळ्वातें इनके विउद्ध भी वतलायी हैं उन सब को यहां न लिखकर इस जाति का सम्पूर्ण विवर्ण अच्छा व छुरा जो लो कुळ संबह किया है वह बन्ध में लिखने तहां ही समालोचना भी करेंगे। इस जाति ने हमारे जनरज नोटिस के अनुसार अपने कुछ भी प्रमाण नहीं मेजे और न वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रकृतों हारा इन्होंने अन्वेपण ही कराया देखें इस जाति की ओर से नंडल के निर्णयार्थ क्या क्या प्रमाण आते हैं। धर्म व्यवस्था सभा में व हिन्दू सार्थ भीम प्रवंधकर्तृ सभा में इस जाति समुदाय में से अभी तक कोई भी मेम्बर नहीं हुआ है तथापि मंडल के निर्णयान्तर समखंडी। अन्ध में लेकिंगे तहीं ही किसी श्रीम्य महाशय का फोटो व इन की जीवनी भी लिखेंगे।

(२५६) खंडेल्वाल दिन्ये—यह एक वेश्य जाति हैं इस जाति के विषय में अनेकों तर इकी उत्पत्ति का पता जगा है हमारी जाति यात्रा में कई विद्वानों ने हमें यह सम्मति दियी कि खंडेलवाल अहारों से ही खंडेलवाल धनिये वने हैं अर्थात् वे खंडेलवाल ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर व्योपार करने लगे वे खंडेलवाल वनिये कहाये।

एफ दूसरे विद्वान की यह सम्मित है कि खंड्ऋषि जिन का वर्णन महाभारत में प्रांचा है उनहीं से खंडेलवाल ब्राह्मण व खंडेलवाल वनिये पेदा हुए हैं।

कहीं २ ऐसी सम्मति मिली हैं कि वे अन्नवाल वैरय जो आदि में कंटल में रहते थे वे वहां से निकलकर जीविकार्थ इधर उधर चलेगये श्रार वहां जाकर खंदेलवाल बनिये कहाने लगे । परन्त किसी एक विद्वान की पेसी सम्मति है कि आदि में ४ संत्रिय बीर परस्पर भाई थे वं शाखेर के बड़े शोंक्रीन थे श्रतएव एक दिवस उन्होंने वनमें श्रनजाने मक महातमा जी के पालत् हिरत का शिकार करडाला, उससे महातमा जी उन्हें श्राप देनेलगे तब महात्मा जी के उपदेश से उन्होंने चित्रयत्व न्यान कर चेर्यस्य स्वीकार किया उन्हीं की संतान खंडेजवाल वनिये हैं। ि-हीं किन्हीं स्थानों में विद्वानों ने पेसा भी कहा है कि एक खंडेल-दाल हाहाणी की मेत्री किसी अप्रवाल वंदय से होगयी उनके संसर्ग से हो सन्तान हुयी देवीय्यं प्रधानता के नियम से खंडेलवाल बनिये कहारे। कड़ायित ऐसा हो ? परन्तु हम अपनी निजकी सम्मति स्वाधीन हाते ्षे यह स्प विवर्ण सरयऽसत्त्य के निर्णय के लिये मंडल के अधे होइन हैं तब ही हम जिस्तार पूर्वक विवर्ण अपने सहजेडी अन्धी में लिखें। हमारे जनरज नोधिस के अनुसार कई जातियों ने अपने २ प्रमागा मंडल के निर्णयार्थ सेजे परन्तु यह जाति तौ सोती ही रही। द्या वर्णव्यवस्था कशीसन द्वारा २४१ प्रश्नों के उत्तर भी इस जाति सं नहीं प्राप्त हुये इनका धर्म हिन्दु तथा जैन दोनों ही है। मध्या के प्रक्रिङ लगन सेट स्वर्गवासी लग्नमीयन्द जी भी इस जाति के भूपण थे।

<sup>4</sup> रहें हैं का पत्र खंडेन बृह्म प्रवर्ग में देखिये /

इन खंडेलवाल यनियों के ७२ मौत्रों का तथा ३४ देवियों का पतः लगःकर विवर्ण संत्रह किया है, इस जाति के पूज्यपाद गौड़ आक्षण हैं। इनका धर्म विशेषतया हिन्दू तथा स्कात्या जैन धर्म है।

युक्त प्रदेश में केवज इनकी लोक संस्या दस हज़ार से श्रधिक नहीं है तथापियह जाति सर्वत्र फेलगबी है। इनकी श्रधिक लाक संख्या-जयपुर में है तहीं ही उनका गुरु वराना भी है।

इस जाति में जो जैन सम्प्रदायी हैं उन्हें जैन यम में थाये आज मिती चैक मुक्का ७ संवत १६७१ को १६६६ वर्ष २ महीन तथा २ दिन हुये हैं, इनके २४ गोंकों का भी हमने पता जग:याहैं। जिनसेनाचार्य मुनि जी श्री अपराजित मुनीजीं के सिंबाड़े में से थे उन्होंने अपने तप वज से खंडेजे के गज्य के २४ गांवों को जैनध्समी करितये, ये।

हमारी यात्रा में कुतिर्कियों की शंका हमारे प्रति ऐसी थी कि नक्ष्म गांवों की सम्पूर्ण जातियें जो जैती हुयें वे संहेजवाल कहाये,' सो तों ठोक पर वे सबके सब वैश्य ही वर्ण में कैंसे हो सकते हैं।

क्योंकि कोई झाहाणवर्ण में, कोई स्वित्यवर्ण में, कोई वैरयवर्ण में, कोई शुद्धवर्ण में, कोई सतशुद्धों में और कोई धन्त्यजों में होने वाहिये थे? इन शंकाओं का समाधान इस जाति से २५१ प्रश्नों के उत्तर वर्ण व्यवस्था क्रमीशन द्वारा लेकर ही मंडल के निर्णयान्तर निजसस्मित सहित इनका विस्तार पूर्वक विवर्ण सप्तसंखी प्रन्थ में तिस्तिगे तहां ही इस जाति के किसी महामान्य धर्मक्ष पुरुष का फ्रोटो व उनकी जीवनी। तथा उदास्ता का परिचय भी होंगे।





२६० मृट्ह्यू-यह जैन सम्प्रदाय के वितयों की श्रेणी हैं जैन वित व जती जोग झाजन्म कुंवारे रहा करते हैं और प्रपने शिष्य वर्गों के यहां से बना बनाया किंवत र मोजन मांग जाते हैं, यें लोग स्थायों रूप से कहीं नहीं रहते हैं वरन चलते फिरते रहा करते हैं जहां कहीं जाते हैं तहां जिस की धर्मशाला ध्राध्यम व मंदिर व मठ छादि में ठहरते हैं तहां जिस की धर्मशाला ध्राध्यम व मंदिर व मठ छादि में ठहरते हैं तो उन के यहां का भोजन नहीं करते हैं, ये लोग प्रायः पेदल चलकर यादा किया करते हैं, ये लोग ध्रम्य हिन्दू साधु सन्धा-सियों की तरह गाड़ी, घोंड़ा, पालकी ध्रादि में नहीं चलते हैं। इनके कई भेद होते हैं जिन का परस्पर ध्रातृत्व, स्नेह हैं।

१ सरतर गच्छ २ तप गच्छ ३ समला गच्छ ४ लोक गच्छ ५ पचनी गच्छ ।

एक दूसरे विद्वान की ऐसी भी सम्मति हैं कि जैन यतियों के प्रापने २ शिष्य वर्गों की समुदाय का नाम गच्छ रक्खा है। विस्तृत विवर्ण देखना हो तो सप्तसंडी ग्रन्थ में देखना।

२६१ ग्राड्रिया—युक्त प्रदेश की भेड़ वकरी चराने, पालने-व कन के कम्बल प्रादि बनाने वाली एक जाति का नाम है, यह जाति अपने को चत्रिय वर्ण में बतलाती है परन्तु साधारण हिन्दू समुदाय इस जाति को त्रत्रिय वर्ण में नहीं मानता है। इस जाति की स्थिती आगरे वान्त में बघेले टाकुर, मुख्यई में श्रहीर व श्रभीर, नागपुर में गौलि, राजपूताने में गूजर, तथा माजवा पान्त में धनगर व ढंगर कहाते हैं. इन के भेद शिंगर, भरारिया, वेस्रहा, निसर, जौनपुरी, इलाहावादी और चिकवा आहि आदि हैं इस जाति के १११३ भेदों का पता लगा कर हमने विवर्ण संग्रह किया है इस जाति की उत्पत्ति विपय कई एक सन्मतियं अच्छी व बुरी दोनों ही तरह की हैं अर्थात् एक विद्वान का लेख है कि इस जाति की उत्पत्ति जवाहिरात में छेद करनेवाली (वेधक) जाति की स्त्री व श्रहीर जाति के पुरुष के संयोग से गड़रिया जाति वैदा हुयी है, एक इसरे बिद्वान का लेख है कि जिस राज्य वंश का निवास किलों ( गड़ों ) में था वे गड़रिया याने गड़वाले Master ef fort. कहाते कहाते गडरिया कहाने लग गये, एक तीखरे विद्वान की सम्मति है कि हनुमानजी महाराज को हनुमान वली भी कहते हैं श्रीर उन का प्रसिद्ध श्रस्त्र शस्त्र गढ़ा थी श्रतएव जिन त्रत्रियों ने गढ़ा धारण करके दुष्टों का दमन किया वे गदारिये याने गदावाले कहाते ? गदरिये कहाने लग गये, एक चौथे विद्वान का ऐसा भी मत है कि नद नाम भेड़ का है अंतएव भेड़ को रखने व पालने वाली जाति नदरिया कहाती २ गड़रिया कहाने लग गयी । इस वंश के शिरोमणि महाराजा बहादुर तुकाजीराव हुन्कर हैं जो यहोपवीत पहिनते हैं श्रीर उन का धन धान्य उच ब्राह्मण ससुदाय निधड़क कर से ब्रह्ण करता है अतएव हमें अनेकों प्रमाण इस जाति के उदात्व व नीचत्व विप्यक मिले हैं इस लिये मंडल के निर्णयान्तर विशेष विवर्ण सतसंही प्रन्थ में लिखेंगे. वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर भी इस ताति ने नहीं दिये हैं।

२६२ गृद्धन्युय्यक् —यह एक उड़ीसा प्रान्त की एंडाइत जाति का भेद है जिस समुदाय के दाय में किले के अधिकार थे अथीत् को फ़ौज के उस्तम अफ़सर थे उन का पट गढ़ नीमक धा-कंडाइत जाति विषय, सकार की जाति प्रसंग में लिखा जा खुका है ! (२६३) ग्राम्क-यह एक वंगाल प्रान्त तथा आसाम व उड़ीसा प्रान्त की एक ब्राह्मण जाति का भेद है शब्दार्थ तो ऐसा होता है कि गिननेवाला जो है वह गणक कहाता है श्रथ्वा गणित का जानने वाला गणक कहाता है गणित विद्या ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंग है सूर्य, चन्द्र, मंगल, चुप्र, गृहस्पित, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा केतु श्रादि नवग्रहों व पृथिवीं श्रादि की चाल व परिमाण तथा गित के झाताओं को वंगाल श्रादि में गणक कहते हैं परन्तु श्राज कल इस सर्वोच्च विद्या के पुरंघर झाताओं का श्रमाव होकर इसजाति में केवल शहों के नाम पर दान लेना नाम मात्र रहग्या है। इस प्रान्त में योतिष विद्या द्वारा उच्चतम कोटि के विद्वान जीविका करते हैं परन्तु ऐसी जीविका से उनके उच्चत्व में तनिकसा भी वहा नहीं लगता है ऐसी ही दशा व वर्ताव सर्वत्र होना व किया जाना शास्त्र सम्मत है पर ऐसा हमनहीं देखते क्योंकि श्रासाम व उड़ीसे में इस जाति को नीच श्रेणी के विद्वानों की गणना में एक विद्वान ने लिखा है पर ये सरासर मूल व द्वेप मात्र है।

ज्योतिष विद्या के जाननेवाले यू. पी॰ व राजपुताने में ज्योतिषी जिसका विगड़ा हुवा रूप जोषी है, बंगाल आसाम उड़ीसे में गक्क व नक्तत्र प्राष्ट्राण, कहीं आवार्य्य आहाण, कहीं प्रह विष्ठ, कहीं प्रहाचार्य्य और कहीं देवह कहाते हैं शेप सतसंडी अन्य में जिखेंगे।

(२६४) गृही—यह एक युक्त प्रदेश की जाति है गोपालन करना इस जाति का मुख्य काम है यह जाति ज़बरदस्ती मुसल्मान करनी गयी थी इनका समीपी सम्बन्ध घोषी तथा छाहीर जाति से है पंजाब में कर्नाल व कांगड़ा तथा जम्मा की ओर यह जाति है तहां ये लोग छादि में सत्री थे इस जाति के २५५ मेदों का पता लगा कर विवर्ण संग्रह किया है, इन के मुख्य भेद १ श्रवधिया २ वहराइची ३ वालापुरिया ४ गोरसपुरिया ५ कन्नोजिया ६ पूरविया ७ मधुरिया २ सकसेना ६ सरबरिया १० शाहपुरी १९ श्रहरवाड़ १२ वाहर १३वैस १४ भदोरिया १५ भंगी १६ भट्डी १७ विश्वन १५ बन्देल १६ बौहाल २० तृत्री २१ रोमर २२ घोसी २२ गुजर २४ हरकिया २४ जाट

२६ कम्बेंहा २७ राठी २८ टांक श्रीर तोमर श्रादि श्रादि हैं इस से यह जाति क्त्रिय वंश में प्रमाणित होती है ।

इस जाति में जो मुसलमान भी हैं वे श्राचार विचार से शुद्ध व नाम मात्र के मुसलमान हैं श्रतपव शुद्धि मंडल का ज्यान इस श्रोर होना चाहिये, मंडल के निर्णयान्तर इस जाति का विवर्ण सप्त स्वर्श श्रन्थ में लिखेंगे!

- (२६५) गर्गवंशी—युक प्रदेश में एक जाति ऐसी भी है जिस का कहना है कि वे गर्ग मृषि की सन्तान हैं, इस ही जिये कहीं वे अपने को गर्ग व कहीं गर्गवंशी कहकर पुकारते हैं, विष्णुपुराण के तथा श्रीमद्भागवत के श्राधाराजुसार गर्ग मृषि ज्ञिय थे जो अपने तप यल से आह्मण होगये श्रतप्व यदि गर्ग मृषि म्राह्मण माने जांय तब तो यह जाति श्राह्मण वर्ण में मानी जानी चाहिये और यदि चत्रिय माने जांय तब तो यह जाति श्रह्मण वर्ण में मानी जानी चाहिये और यदि चत्रिय माने जांय तब यह जाति क्षित्र वर्ण में हो सकती है, इस जाति की लोक संख्या फेंज़ावाद, श्राज्ञमगढ़ और सुस्तानपुर में विशेष रूप से हैं हम श्रव्छा व चुरां कुछ भी न कहेंगे जब तक यह जाति वर्णव्यवस्था क्रमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर न देदे । श्रतप्व विशेष विवर्ण सप्तस्वगृही अन्य में जिल्लेंगे।
- (२६६) गरूरी(अहितुन्दक)-स्टीलसाहव ने इस जाति को खुट्टों से नीच व चांडाल से उत्तम माना है, इन का पेशा सांपों को दिसाना है ( H.E. 118) जैसे राजपूताना में कालवेलिये सांप दिसाते व तमाशे करते हैं।
- (२६७) ग्रहिविश्र—यह बंगाल के ब्राह्मणोंकी एक जाति हैं जो ब्रह गोचर दशा ब्राहि वतलाकर जीविका करते हैं वे ब्रहविश्र व ब्रह ब्राचार्थ्य कहाते हैं इनका विवर्ण "ग्रम्भक" प्रकरण में अहं लिखा जा चुका है।
  - (२६८) गर्सी-सदमार्गक इनका काम Beating tomtoms etc. का है।

इस जाति के लोग कभी २ पूने जाया करते हैं थ्रीर पंदरपुर के ज़िले में विशेपरूप से हैं पूना में गुरुवास थ्रीर नायी भी ये धन्दा करते हैं ये दक्तिण प्रान्त की जाति हैं ये शुद्ों से नीचे व चांडाज से ऊंचे मानेगये हैं।

' (२६१) गहोई-यह एक वैश्य जाति का उपभेद हे यह जाति मायः वुन्देलखर्ड तथा मुरादायाद व कांसी, जालौन, लिलतपुर प्रादिश्य शहरों में विशेषरूप से है वहां ये वड़े न्यापारों के च्यौपारी हैं लेन देन व न्यापार ही इस जाति का मुख्य काम है इनका प्रादि स्थान बुन्देल खर्ड है तहां ही से वे लोग न्यापारार्ध तथा विपत्ति वश इश्वर युक्त प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी चलेगये हैं।

पेतिहासिक विद्वानों ने ऐसा माना है कि यह जाति वैश्यवर्धी में है श्रोर पिंडारियों के हमलों से सतायी जाकर यू. पी व श्रवध में सर्वत्र फैलगरी श्रोरथोड़ी व बहुत युक्तप्रदेश के सम्पूर्ण ज़िलों में पायी जाती है।

इनका यह नाम पड़ने का कारण यह है कि ये लोग ज्यापार कुराल होने के कारण अपने प्रत्येक विषयों का गुद्ध रफ्खा करते थे अत्यय विद्वानों ने इन्हें "गुद्ध ही" कहा अर्थात् निश्चय पूर्वक जो अपने भाषों को गुद्ध रखने वाले हैं ये गुद्ध ही कहाते र विद्या के अभाव से गुहोई व गहोई कहाने लगगये हैं।

विपत्ति काल में जब सर्वत्र प्रशान्ति फैली हुयी थी एक पानड़े ब्राह्मण ने इस जाति को बड़ी विपत्ति से बचाया छौर तबही से इनके १२ गोत्र तथा १०२ अल्ल होगयों हैं उस स्मृतों के अर्थ इस जाति में अचाविध विवाह के पखात उनका पूजन होता है।

मित्र- १ वासिल २ गोइल ३ गंगल ४ वंदल ४ जेतल ६ कथिल ७ कादिल = वादिल ६ कश्यप १० भरत ११ पाटिया और १२ सिंगल।

इन गोत्रों पर विचार फरने से प्रमाणित होता है कि यह सव गोत्र अग्रवालों के गोत्रों से मिलते ज़ुलते से हैं अटपव ये श्रादि से अग्रवाल वैश्व ही होंगे पेसा निश्चय होता है।

इस जाति में विवाह क्रम भी शास्त्रोक्त है अर्थात् ये लोग अपना

गांत्र व श्रहत वचाकर तथा अपने नाना का व घ्रपनी मां की नानी आदि का गांत्र वचाकर विवाह करते हैं ॥ विधवा विवाह भी इस जाित से नहीं हांता है इनका धर्म प्रायः वैश्वव धर्म है विशेषरूप से मांस व गराव का इस जाित में परदेज है परन्तु ग्रवध प्रदेश में कहीं २ के गहाें है वैग्रय मांस खाते व गराव पीते भी सुने गये हैं। इस जाित का फ़ल देव विहारी बाल है।

इनकी लोक लंख्या युक्त प्रदेश में प्रमुमान ४० हज़ार है इस जाति से यक्षोपवीत की प्रयाली भी प्रचलित है जिस प्रकार अप्रवाल वैद्यों में कोई यक्षोपवीत धारण करते हैं थ्रोर कोई नहीं तैसी ही दरा। इस जाति की भी है।

इस जाति का खान पान रहन सहन घ आचार विचार उद्य जातियों , का सा है इनका पक्का भोजन व्यवहार अग्रवाल जाति के साथ के " रोक टोक है दोनों जातियें परस्पर एक दूसरे के यहां पक्का भोजन करती रहती हैं भीड़ व अन्य उच्च ब्राह्मण समुद्राय भी इनके यहां पक्वाल भीजन करते हैं विवाह शादी व अन्य संस्कार स्नादि भी अन्य उच्च द्विज समुद्राय की तरह होते हैं।

पोरवार, पुरवार, पुरवार खरौवा घोर पोरवाल वैश्यों के साथ भी इनका जिलान भोजन है। नुंदेलक्यरड में पाटिये ब्राह्मणों का एक जमुदाय है जो केवल इसही जाति के यहां का दान पुराय लेते हैं छोर दूसरे के यहां से कुळू भी नहीं लेते हैं।

(२७०) गहरवार—यह एक प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित राजपृत वंग्र है एक विद्वान की सम्मति है कि यह नाम गुहजवाल व गुहरवार का अपभ्रंश है अर्थात् गुह का अर्थ गुफा व गुप्त स्थान तथा वाल व बार का अर्थ वाले का है याने वे क्षत्रिय वंश जो वड़ी २ कन्दरा व जंगलों में रहते थे वे गुहरवार कहाते २ गहरवार कहाने जग गये।

यह चन्द्रवंशी सिवय हैं इन्हें ययाती राजा ने श्राप दे दिया था कि सिवच्यत में तुम् राज्यधिकारी न होंगे इस ही वंश में यह पैदा दुरे थे इस ही वंश में देवदास काशी नगरी का राजा हुआ था जिल की " शहबर" की पहली मिली थी प्रार्थात् देवदास के शह श्रेष्ठ है जो राज्याधिकारी हुआ तब से इस वंश का नाम ग्रहवर से गहरवर व गहरवार प्रसिद्ध होगया, यहां हमने बहुत हो स्त्रम लिखा है। यह ही वंश कन्नौज का राज्याधिकारी हुआ जिस ही वंश में प्रसिद्ध राजा जयचन्द राठौर हुये हैं इन के राज्य के विषय एक कवि जिसते हैं कि

दो०-करा काल्पी कमारू, कश्मीर लावा देश। खुदकाशी कन्तौज धनी, श्री जयचन्द्र नरेश॥

श्रर्थ तो सीधा ही है कि करा, काट्पी, कमारू, कश्मीर श्रौर जावा तथा काशी तक की हद्द के राजा श्रीजयचन्द्र नरेश थे।

पक विद्वान लिखते हैं कि जब शाहबुद्दीन शोरी ने कन्नौज फ़तेह किया तौ राजा जयचन्द के लड़के राजपुताना में जोधपुर श्रादि की श्रोर श्रा गये श्रौर घर वाहिर कहाने लगे जिस ही से इन्हें गहरवार कहने लगगये। शेप हाल सप्तखग्डी श्रन्थ में लिखेंगे।

( २७१ ) गहलोत-यह एक वड़ा प्रतिष्ठित राजवंश है, यह शब्द ग्रहलोट शब्द का अपभूंश रूप है, जिस का धर्थ यह है कि गुफामें जेटनेवाले या गुफामें रहकर अपनी जीव रत्ना करनेवाला जो वंशहै वह गुहलोत व गुहलोट कहाते कहाते गहलोत कहाने लगे अर्थात मेवाड़ के राना को जब गुजरात से देश निकाला मिला था उस समय पुष्पवती नाम की एक रानी गर्भवती थी जिसने मलयागिरी के ब्राह्मणों के यहां श्राश्रय लिया, उस ही मलयागिरी पर्वत में इस राती के वालक उत्पन्न हुआ जिस का नाम गुहलोट याने गुफा में लोटकर पैदा हुआ रक्खा. तय से उस के वंश का नाम गहलोत प्रसिद्ध हुआ, इस ही वंश का नाम सीसोदिया तथा प्रहरिया भी है। एक विद्वान की ऐसी भी सम्मति है कि यह शब्द " ब्रह्लोट " शब्द का श्रपमंश रूप गहलोट व गहलोत है, इस जाति का इतिहास हम ने बहुत कुक संग्रंह किया है अतपव यहां इस पुस्तक में तो हरेक जाति का विवर्ण वहुत ही स्तम रूप से नमूने मात्र को लिखा है युक्त प्रदेश में इस ही वंश का एक भेद है जो चिरार व चिराड़ राजपूत कहाते हैं, इन की स्थिती व मान मर्यादा युक्त प्रदेश में वहुत श्रच्छी है, परन्तु किसी २ विद्वान ने चिराड़ों को गहलोत वंशी होने में सन्देह प्रकट किया है, प्रतएव इस

वंश से वर्ग व्यवस्था कमीशन को २५१ प्रश्नों द्वारा श्रन्वेपम् करना है तव ही हड़ता के साथ कहा जासकेगा, शेप सप्तवग्रही श्रन्य में लिखेंगे।

(२७२) ग्रम्ता—यह एक तेलंग देश की जाति का नाम है, तैलंग देश में कलाल व कलवार नहीं होते हैं, वरन यह जाति शराव खिंचवाने व विकवाने का धन्दा करती है, परन्तु वहुत से इस काम को न करके वड़े वड़े व्यापार में लगे हुये हैं: ख्राचार, विचार से शुद्ध हैं शौर उच्च वैश्य वर्ण में हैं।

(२७३) ग्रानिग-यह एक माइसोर राज्य में तेल निकाल ने च वेचने वाली जाति है, इस धन्टा करनेवाली जाति के टेश भेट के कारण कई नाम हैं, वंगाल में कालू, राजपुताना व युक्तप्रदेश में तेली, संस्कृत में तैल्यकार, उत्तरी भागों में घांची, तैलंगदेश में कृलू वार्ल् द्रविड देश में विणक, कर्णाटक देश में जोति नगोरा स्नादि स्नादि कहाते हैं। इन भिन्न २ प्रान्तीय तेली जाति की मान प्रतिष्टा सर्वत्र एक सी नहीं है, राजपूताना व मालवा देश में तेली उच्चवर्णीय माने जाते हैं युक्त प्रदेश व विहार में तेली जाति के साथ हिन्दू प्रचलिक का ब्रान्तरीक द्वेप है, अतएव वहां इन्हें उचवर्ण मानना तो दूर रहा चिंक इनके हाथ का जल स्पर्श किया भी धीने के लिये उच्चवर्श तथ्यार नहीं हैं अतएव इन लोगों ने ऐसे दुःख से दुखी होकर अपने को वैश्य वतलाना धारम्भ करदिया है धौर कुछ धार्य्य समाजिक तेलियोंने मिलकर अपने को साह वैश्य कहना आरम्भ करदिया है। तद्वुसार साह वैश्य महासभा के हितीय वार्विकोत्सव पर फ़ैज़ावाद हम ब्याख्यानादि के निमित्त बुलाये गये थे वहां हमारे पहुंचने पर समा के संत्री वाबृ कालीवसाद हास ने नोटिस इपवाया जिस में हिन्दू पविजिक्त को घोखा देने के लिये यह लिख मारा कि"तेली जाति को वैष्ट्य वर्ष में महामग्रहल ने दतलाया हैं" परन्तु हमने इसपर श्रापक्ति करके इत शब्दों को निकलवाये जिससे तेली सभा हमसे रुप्ट होगयी। इस जाात की उत्पत्ति व विशेष दिवर्ण सथा वर्णरिथती व जाति पद व श्रिबिकार आदि श्रादि विषय पूर्ण रीत्यानुसार सप्तखंडी ग्रन्थ में लिखेंगे हां तकार्र की जातियें के साथ "तेजी" जाति स्थम्भ में भी कुछ विवर्ण

हेंगे । वंगाल प्रान्तस्थ कालृ जाति का वर्णन ककार की जातियों के साथ कुछ जिस्सा जा खुका है।

भिज २ देशों की भिज २ स्थिती होने के कारण कहीं २ के तेली यहीपशीत घारी उच्चवर्ण में मानेजाते हैं, तो कहीं २ के नीच व अधम वर्ण में भतपत्र यह सब निवटारा मंडल के निर्णयान्तर निज सम्मति सहित हिंदू जाति वर्णव्यवस्था फंडण्ड्रुम नामक ब्रन्थ में होगा।

(२७४) गुनीगार-यह एक माइसोर राज्य की जाति है इनका धन्दा मोटेकपड़े टाट वोरी छादि का बुननाहै, इनमें से बहुत से कृपी कर्म भी करते हैं और अपने को उच्च मानते हैं।

[२७४] गद्राधर—वंगाल प्रान्त के नदिया के ज़िले में
यह एक साम्प्राहाथिक जाति है। श्रसल में एक तरह से तो गहाधर
नाम श्रीकृत्र भगवान का है जिनके कि चरणों की स्थापना गयाजी में
हारही है प्रौर सम्पूर्ण हिन्दू यात्री जो वहां विंड दान करने जाते हैं वे
इस प्रसिद्ध व परम पवित्र स्थान के दर्शन श्रवश्य करने जाते हैं।

वंगाल प्रान्त के राढ़ों व वारेन्द्र ब्राह्मण समुदायों में प्रसिद्ध न्यायरत रघुनाथ गदाघर, कुल्लुक और रघुनन्दन ब्रादि हुये हैं सन् १७०० के लगभग नदिया में न्याय फ़िलासफ़ी के ब्राह्मितीय विद्यान महामहोपाच्याय पंडित मधुस्द्न स्मृति रल हुये हैं उन्हीं के कुल के व शिष्यवर्ग गदाधर नाम से कहे जाते हैं।

र्थावात वह ब्राह्मणों की जाति है, गया जी के (२७६) गयाता कि निर्माण कहाते हैं तीथों में रहने व सब जाति का तीर्थस्थान पर दान लेने के कारण किसी २ विद्वान ने इन ब्राह्मणों का ब्राह्मण पद नीचा जिखा है। यह जाति प्रायः धनाढ्य, परन्तु विद्या रहित व जडने मारने मरने वाजी होती है।

गंवार ) यह जाति कहीं पर गंवार व कहीं (२७७) गंवारिया ) यह जाति कहीं पर गंवार व कहीं पर गंवारिया कहाती है, राजपूताने में प्रायः गंवार उसको कहते हैं जो

श्रह का होटा व बुद्धी का मन्द होता है, श्रकसर शहरवाले देहातियों

को गंवार कहा करते हैं, परन्तु राजपूताने में गंवार व गंवारिये एक खास जाति भी हैं, जिस का मुख्य काम मूंज क्ट्र कर जेवड़ी मेलना, रस्सी बनाना, पानी, पूजा व फरड़ा याने सरकंढे वेचना व सिरकियं तथ्यार करना व सींग प्रादि की कंगियें व कंगे बनाना है, ये जोग प्रायः धूमते हुये ही रहा करते हैं ध्रीर जहां कहीं टिकते हैं तहां शहर के बाहर प्रपना देरा जमाते हैं, ये जोग प्रपने को राजपूत बतलाते हुये कहते हैं कि मुसल्मानी ष्रात्याचार से हम जोग विपत्तिवश यह साधारण धन्दा करने जग गये हैं, इन की खांपे-सीवाण, खटाण, माजावत, धावड़िया, भूकिया, वीजलोत, वीसलोत, गोरामा, क्रुरडा ख्रीर मुंकुज ध्रादि २ हैं। शेष विवर्ण सप्तव्यही ग्रन्थ में लिखेंगे।

(२७८) गाड़ा—यह एक रुपी करने वाली गुक्तप्रदेश की जाति है विशेष रूप से यह जाति गुक्तप्रदेश के सहारनपुर धोर मुज़फ़्फ़रपुर के ज़िलों में है इन में कुछ समुदाय मुसल्मानों का है जो जवर्द्स्ती मुसल्मान कर जिये गये थे, प्रान्यथा प्रसल में यह जाति चन्द्रवंशी क्वत्रिय हैं इन का ध्रादि स्थान दिल्ली के ध्रास पाल है इस जाति के मेद च उपभेदों को देखने से विदित होता है कि इन में कई भेद राजपूत वंश के से हैं, विपत्ति वश रूपी करने से दीन होगये धोर राज्य न रहा तो क्या ? पर प्रसल में हैं ज्ञिय । इन में जो मुसल्मान हैं उन में भी चंदेल, राटौर, चौहाण ध्रीर चड़गूजर ध्रादि २ क्षत्रिय वंशी भेद चले था रहे हैं, कोई २ कुरीतियें इस जाति में प्रचलित हैं उन का सुधार होने की ध्रावश्यकता है । शेष विवर्ण सत्त्रवर्श प्रत्य में जिल्ली।

(२७१) उदात्ता—यह गोपाल शब्द का अपभूंश शब्द है, गौवों को पालने व चराने के कारण वाल कहाये, गोपाल व ग्वाल पक ही से शब्द हैं, यह अहीर वंश का एक भेद हैं, विद्वानों ने इस जाति को यादववंशी माना हैं, किन्हीं २ विद्वानों ने इस जाति को छुछ काल पूर्व आरत की राज्याधिकारिशी बतलायी हैं, उज्जैन के पाल वंशी महाराज को ग्वालवंशी राजा ने पराजय किया था, यह जाति भी अपने को सित्रय वंश मान्ती हैं, देश भेद व देश भाषा के

कारण कहीं ये गोप कहीं गोपाज, कहीं ग्यांज, कहीं ग्यांजा, कहीं गोंजी खोर कहीं गोंजा खादि खादि कहाते हैं, शास्त्रकारों ने इस जाति की नवशायक संज्ञा भी कियी है, और नवशायकगण वेश्य वर्ण में माने जाते हैं, खतएव यह जाति या तो वश्य वर्ण में ध्रथवा क्षत्रिय वर्ण में हो सकती हैं।

परन्तु सम्पूर्ण भारत में इस जाति के विषय एक सी सम्मित नहीं है, वंगाल में इस जाति को शृद्ध समफ्रने हैं और उच्च ब्राह्मण इनके यहां पुरोहिताई नहीं करते कराते हैं और यदि वे करें तो वे भी नीच माने जाते हैं, उपरोक्त वातों में सत्य क्या है इसका निर्णय होने में विशेष विवर्ण निज्ञ सम्मित सहित सतस्वग्रहा प्रस्थ में लिखेंगे, क्योंकि तब तक यह जाति भी वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा प्रन्वेपण करालेगी ऐसी भ्राष्ट्रा है।

(२८०) ग्राह्मिच् —यह युक्त प्रदेश की एक छोटी सी गान विद्या जानने वाली जाति है इस की छोटी भी लोक संख्या इसाहावाद वनारस तथा गाजीपुर में है, वेद में गान्धर्व विद्या सामवेद में है जिस की एक श्रुति ( मन्त्र ) का गान तीन २ तरह से होता है याने १ गौतमम् २ एक सामम् और ३ कश्यपम् । किसी काल में जय इस देश में राजा भोज के जमाने में सब लोग जब संस्कृत ही बोलते थे तब यह जाति सामवेद का गान जानने वाली थी परन्तु ध्यतो केवल नाम मात्र को राग, रागिनी, राज्ञल, दुमरी, भैरबी, धादि ब्रादि का गाना व नाचना इस जाति में रहगया है।

इनके गोत्र ये हैं १ व्यनकृष्य २ व्यरम् ३ सीतल ४ रामसी ४ माही-मल ६ दीवन ७ पन्नमेच्या = उद्योगन ६ वदाजवन ६० वनाल ११ वतु-ग्ता १२ सकवा १३ सत्री १४ गदवार १४ सन्नौजिया १६ कप्रमीरी १७ स्नोदारी १= मनदो १६ नमाहरित २० नामित २१ रवीसी २२ राम-सन २३ रावत २४ सहमल २४ सलीयाली २६ माही २७ सोमल व्यादि २

विज्ञेप विवर्ण तथा रंडी होने की विधि छादि छादि विवर्ण छपने सतसगढी अन्थ में लिखेंगे।

( २८१ ) गानिभूल—यह एक व्यौपरिक होटीसी जाति है, ये लोग प्रायः सुगन्यित पदार्थों के वेचनेवाले हें, यह जाति विशेष हर से पंजाय में है युक्तप्रदेश में तो इस जाति की लोक संख्या इनी गिनी तो है, व्यतपत्र व्यावश्यकता हुयी तो विशेष विवर्ग सप्तवगर्डा व्यन्थ में लिखेंगे।

(२⊏२)ब्रासिया—यह राजपृताना प्रान्तमें कुन्सी पेणा करने वाली पक जाति है ध्रर्थात् लूट खसोट चोरी जारी करनेवाली जातियों की सूची में यह जाति लिखी गयी है।

(२८३) शिही—यह गौड़ सम्प्रदाय के श्राचार्य पूज्यपाद जंकराचार्यकी महाराज के शिष्यों की मठ भेद के कारण सन्यासियों की एक जाति का नाम गिरी है, इन की दसनामा सम्प्रदाय कहाती हैं जिन के नाम ये हैं:—

१ सरस्वती २ भारती ३ पुरी ४ तीरथ ५ खाश्रम ६ वन ७ गिरी म खरराय ६ पर्वत छोर १० सागर । इन में सरस्वती भारती छोर पुरी इन का सम्बन्ध गृहेरी मंड से है, तीरथ छोर आश्रम नामवाले सन्यासियों का सम्बन्ध द्वारकाजी के समीप गरोदा मंड से है, वन छोर खरराय नामक सन्यासियों का सम्बन्ध जगनाथपुरी के गोवर्धन मंड से है गिरी पर्वत छोर सागर नाम वाले सन्यासियों का सम्बन्ध हिमालय पर्वत के जोपी मंड से है, परन्तु इन सब में केवल नाम मान्न का भेद है, सिद्धान्त भेद तिनकसा भी गहीं है ग्रेप सप्तयगृही अन्ध में लिखेंगे।

(२८४) गिरधरोत्विष्यास—यह राजपूताना प्रदेशान्तर्गत नारमाड प्रदेश में पुष्करणे मासणों में की एक जाति यतलायी
गयी है, गिरधरजी राव व्यासों के एक बुजुर्ग थे जो ध्रमरिलंहजी के
यहां नौकर थे जिन्होंने ध्रपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुये ध्रागरे की
लड़ाई में प्राण त्याग दिये थे, वहां वे ध्रशान्ति के कारण जलाये जाने
की ध्रपेत्ता गाड़े गये जिल से उनका नाम गिरधरपीर होगया इनके
वंशवाले ध्रम भी उनकी मान्ता करते हें ध्रधात् श्रावण श्रहा
चृतीया का दिन उनका स्मृति स्चक माना जाता है तिस
दिन उगके वंशवाले कोई त्यौहार नहीं मनाते तथा पुरुष व स्त्रियं उस
दिन कोई नया कपड़ा भी धारण नहीं करती हैं, मारवाड़ में दिहनी ओर

को चोंचदार पगड़ी बांधी जाती है परन्तु इनमें वाई छोर को चोंच रख कर पगड़ी बांबी जाती है, ऐसा राज्य से उपाधि प्राप्त समुदाय ही कर सकता है न कि सर्व साधारण छातपब यह वंश वहां प्रतिष्ठित माना जाता है शेष क्विणी ग्रन्थ में लिखेंगे।

[२८४] गिर्नार—काठियावाड़ प्रान्त में जूनागढ़से दस मील की दूरी पर जैन सम्प्रदायका एक प्राचीन तीर्थ स्थान है जहां प्रति वर्ष हजारों जैन यात्री जाया करते हैं। यह एक गुजराती ब्राह्मणों के प्य भेटों में से एक भेद है किसी २ विद्वान ने गुजराती ब्राह्मणों के १६० भेद वतलाये हैं उपरोक्त गिरनार पर्वत के नीचे गिरनारगृह एक कसवा है तहां से निकास होने के कारण गिरनार ब्राह्मण कहाये ये थोंडे व वहुत सर्वत्र ही पाये जाते हैं इन के दो भेद हैं १ जूनागढ़ गिरनार और २ चोरवदा गिरनार अर्थात् जो जूनागढ़ के आस पास के हैं वे जूनागढ़ गिरनार तथा जो चोर वद नामक कसवे के रहने वाले हैं चोरवद गिरनार कहाये यह चोरवद नगर पटन सोमनाथ तथा मंगरोल के वीच में है इनका तीसरा मेद धजक्य गिरनार भी है अजक प्राम से निकास होने से अजक्य कहाये। इन तीनों का खान पान तो एक है परन्तु योनि सम्बन्ध एक नहीं. एक विद्वान ने इन को वहुत ही नीच लिखा है परन्तु हमारी सम्मति में यह ठीक नहीं क्योंकि ये लोग सदाचारी तथा साम व श्रक्त यजुर्वेद के मानने वाले उत्तम ब्राह्मण हैं शेप सप्तखरही अन्य में लिखेंगे।

[२८६] ग्रासिया-यह एक राजपूताना प्रान्त के पहाड़ों में रहनेवाली राजपूत जाति है आचरण अप्रता तथा सकाचार विहीनता के कारण यह विगड़े हुये राजपूत कही गयी है पहाड़ों में रहने के कारण विद्या ने तो इसे छूझा भी नहीं है विद्यानों की ऐसी सम्मति है कि गिर +अश्रिया मिलकर हुआ गिराश्रिया इसही का विगड़ना हुआ रूप भाषा में गिरासिया होगया जिसका अर्थ ऐसा होता है कि विषिवादा जिन चित्रयों ने अपने को पहाड़ों में छिपाकर जीव रत्ता कियी वे गिराश्रिय कहाते २ गिरासिये कहाने लगे, और वे ही पहाड़ों में निवास करते करते बहुकाल व्यतीत होने से उनकी सन्तान, उनकी सूरत शह आदि २ सब बातें बदलगयीं और यह राजपूत जाति

अपनी श्रसिलयत को सदा के लिये तिलाङजिल दे पेटी, क्योंकि इनके खान पान च रहन सहन ने इनकी कायाही पलट दियी, श्रीलों की तरह तीरकमान रखना जानवरों को मार करखाना तथा पहाड़ों में से श्रास व लकड़ी काट कर श्रास पास के शहर व गावों में धेन्नने हारा निर्वाह करनाही इन्होंने श्रपना जीवनोंदेश्य मान रफ्सा छै इनके यहां विवाहादि के उलट पलट नियम तथा इन में प्राह्मणों हारा कोई कार्य नहीं कराया जाता है श्रेप विवर्ण सप्तखंडी श्रन्थ में देखना।

[२८९] गुजराती ब्राह्मिस् —यह गुजरात प्रदेश की एक बाह्मस जाति है, यह जाति पंच द्रविड़ बाह्मस समुदाय में ल है, ये शैव व वैश्वव सम्प्रदायी प्रायः होते हैं परन्तु एक विद्वान ने ऐसा लिखा है कि इन में श्रघोर शाक्त सम्प्रदायी मी हैं इन के गुज नाम ये हैं भट, सुकुल, यानी उपाध्याय ध्रीर व्यास । एक विद्वान ने इनके ८४ मेद तथा दूसरे ने १६० मेद लिखे हैं इनके नाम चाप वेटे के नाम सहित पुकारे जाते हैं जैसे महादेव गोविन्द शेप विदर्श सहस्वराधी में लिखेंगे।

( २८८ ) ग्रुप्त--इसका शब्दार्थ यह होता है कि "छिपाहुवा" दूसरे यह बैश्य वर्ण वोधक एक सांकेतिक शब्द भी है यथाः—

> शस्मेंति ब्राह्मस्योक्तम् वस्मेंति क्षत्रसंश्रयम् । गुप्त दाखात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्य शृद्धयोः ॥

ध्यर्थात् ब्राह्मण् के नाम के ध्रम्त में शम्मां शब्द, त्तित्रय के नाम के ध्रम्त में वस्मां शब्द, वैश्य के नाम के ध्रम्त में गुप्त शब्द तथा शृद्ध के नाम के ध्रम्त में वस्मां शब्द, वैश्य के नाम के ध्रम्त में दास शब्द जगाना चाहिये। इस विषय के ध्रमेकों प्रमाण युक्त विवर्ण शम्मां, शब्द के साथ लिखेंगे। ये शम्मां, वम्मां, व गुप्त शब्द ध्राज कल ध्रार्थ्य समाज में भरती होते ही तस्काल मिलजाते हैं, शेष "ब्रार्थ्य" जाति स्थम्म को पढ़ियेगा।

(२८१) गुड़िया—उड़ीसा प्रान्त में यह एक हजवाईगीरी करने वाली जाति है गुड़ का काम व गुड़ की मिठाई बनाने के कारण से गुड़िया नाम प्रसिद्ध हुआ यह जाति वैश्य वर्ण में हे इन्हें वैश्य धर्मानुकूज वर्तना चाहिये।

(२६०) गुलाम कायस्थ—यह गुलाम शब्द प्रायः
मुसलमानी शब्द है जिस का श्रथं मोल लिया हुश्रा दास ऐसा
हो सकता है, बृटिश साम्राज्य के पूर्व इस देश में गुलाम रखने याने
पैतृक दासामुदास रजनेकी श्रगालीथी, परन्तु वर्त्तमान बृटिश सरकार ने
इस श्रन्यायको उठादिया है, पूर्वी बंगाल में इस नामकी एक कायस्थ
जाति है, वंगाल के कायस्थों के ई मुख्य भेद हैं।

१ दक्तिशी राढी ४ वारेन्द्र २ इत्तर राढ़ी ५ सिटहरी ३ वनगजा ६ गुजाम (Slave)

इन में गुलाम कायस्थ श्रभी तक वंगाल में ब्राह्मण वेद्य तथा श्रन्य श्रमीर कायस्यों के यहां बरेल कामों के लिये सेवा करते रहते हैं, वे लोग वहां Clean casto उत्तम जाति माने जाते हैं, ऐसा ही लेख दूसरे विद्वानों का मिला है, परन्तु जहां तक हमने खुना है यह जाति उच्च हे श्रीर धन धान्य से पूरित है, श्रतप्व द्विपयों ने इस जाति से डाह कर के कुछ बुरा कहहाला है। शेप निर्णयान्तर सप्तसंडी श्रन्थमें लिखेंगे।

(२११) गुर्ड़्--यह एक राजपूताना प्रान्त की होटी श्रेणी के ब्राह्मणों की एक जाति है। बांभी, वलाई, ढेड ब्राहि ब्रह्मत जातियों के यहां की नृत्ति करना इस जाति का मुख्य काम है, ये लोग उनके यहां विवाह कराते तथा उनका दान पुग्य लेते रहते हैं। एक विद्वान की सम्मति है कि ब्रह्मा जी के पुत्र मेघ ऋषि की संतान ये गुरड़े ब्राह्मणा हैं। एक दूसरे विद्वानकी ऐसी सम्मति है कि इन ब्राह्मणों ने एक मरी हुयी गाय को उठाकर फेंक दियी थी, तब से ये पतित होगये थीर ब्राह्मणों में शामिल न रहे, एक तीसरे विद्वान की सम्मति है कि गर्म ऋषि संतान इन वलाई वगैरः जातियोंका विवाह करानेको जाती थी, तब ब्रह्माजी ने उनसे केवल व्याह कराने को कहा था थौर दक्तिणा न लेने की थ्राद्मा दियी थी, पर वे इसके विपरीत एक स्तकी क्र्कड़ी हिपा कर पगड़ी में धरलाये, जिस से ब्रह्मा जी ने उन से क्रीथत होकर उन्हें जाति च्युत करिया, तब से वे गुरड़े कहाये।

एक चौथे विद्वान का ऐसा मत है कि यह ब्राह्मण जाति गुरु मक्त थी और एक समय इनके गुरू जी को किसी दुष्टने सताया उस कारण से ये लोग अपने गुरूजी को गुरूरे! गुरूरे!! कहने थे तिसका अपभंग रूप गुरुड़े होगया अर्थात् रकार बदल इकार होगया, ग्रेप सप्तसंडी अन्य में लिखेंगे।

(२६२) गुरु—यह एक उपाधि का नाम है, परन्तु लोगों ने इसे जाति भी मान लियी है, अर्थात् शिक्तक व उस्ताद को गुरू कहते हैं परन्तु यह शब्द कुछ विशेष अर्थ भी रखता है, याने [१] वेद पढ़ाने वाला गुरु कहाता है [२] यजोपवीत संस्कार में कान में मंत्र सुनानेवाला गुरु कहाता है, वैश्रव सम्प्रदाय का आचार्य गुरू कहाता है [३] जो अपने से ज्ञान वल में अधिक हो वह भी गुरू कहाता है [४] तंत्र व शाक्त सम्प्रदाय का आचार्य मंत्र दाताभी गुरू कहाता है [४] वाममार्गी सम्प्रदाय का आचार्य श्री पुरुप के गुप्तांग की पूजा करने कराने वाला भी गुरू कहाता है [६] और अपने सिद्धांतों को समक्ताकर शिष्य करने वाला भी गुरू कहाता है । माननीय गुउदास देनजीं कलकता हाईकोर्ट के चीफ़ जास्टिस थे।

(२१३) गुरुवु-शेवी बाह्यण और शृह कलावितन [गवैयो] द्वाराः—

स्टील साहव ने इस जाति को कुनवियों के बरावर मानी है और यह भी लिखा है कि:—

To be estimated below Soodras. H. L. (104) अर्थात् इन्हें शृद्ध से भी नीच मानना चाहिये इनको शिव की उपासना करना और भस्म धारण का श्रिष्ठकार है तथा रुद्राच को माला भी पहिन सकते हैं, जो शिव की पूजन में चढ़ावा धाता है उसे ये लोग केते हैं अतएव पुनः मिस्टर स्टील साहव जिन्नते हैं:—

On this last account the caste is to be held below than Soodras.

ध्रतएव ये जाति शृद्धों सेभी नीच मानी जासकती है, ये जाति दक्तिया भान्त की है और ध्राज कल पुजारीपने का काम करती है। ये शिव, मास्ती और हनुमान के मन्दिरों के पुआरी होते हैं और वहां जो कुछ अन्न वस्न मिठाई आदि सेवकों से चढ़ावे में आता है ये लोग लेते हैं। इस प्रकार के दान पुराय को "निवेदी" या नैवेद्य कहते हैं। ये पुजारी लोग सब जगह वेतनदार या गुमास्ते की तरह नहीं होते हैं ये लोग मास में चार वार अभिषेक उपाध्याय बाह्मश्य से कराया करते हैं जिस से उन्हें "वर्षासन" मिला करता है, इस अभिषेकोत्सव में गाजे वाजे वजते और भजन, कीर्तन होता है। उत्तरी हिन्दुस्तान व राजपूताने में पुजारियों का भी यह ही काम पाया जाता है वे प्रायः व्राह्मश्य होते हैं।

( २१४ ) गुर्स हि—यह एक बंगाल प्रान्तस्थ साम्प्रदायिक जाति है युक्तप्रदेश में इस जाति की लोक संख्या थोडी सी ही है, यह वैक्षव सम्प्रदाय है, विद्वानों ने गोस्वामी का श्रपभूंशुरूप गुसाई व गीलांहं वतजाया है, इस सम्प्रदाय के श्राचार्य्य का नाम श्रीकृष्ण चैतन्य स्वामी था प्राप का प्राकृत नाम निमाई था श्राप न्याय के प्रदितीय विद्वाम थे, बंगाल प्रान्तस्थ नदिया में घ्राप का जन्म शकाब्द १४०७ तद्नुसार सन् १४८४ ई० में हुआ था, आप के पिता का नाम पं॰ जगन्नाथ मिश्र था श्राप का विवाह बहुमाचार्य्य की लड़की के साथ हुआ था, जब आप २४ वर्ष की उमर में पहुंचे आप को वैराग्य उत्पन्न हुआ और धार्मिक प्रचार की आकांना उत्पन्न हुई तद्वुसार थ्रापने प्रचार धारमा किया और सम्पूर्ण गृहस्थ धर्म को एकदम त्याग दिया, इः वर्ष तक श्राप मधुरा व श्रीजगन्नाथजी के वीच के देशों में विचरते रहे और अन्त को श्रीजगन्नाथपुरी में स्थापी रूप से जा विराजे और योगमार्ग में प्रवृत होकर वेदान्त प्रचार करते रहें और ४२ वर्ष की उमर में याने सन् १५२७ ईं० में एक दम खलोप हो गये, आप के सिद्धान्तों को संग्रह कर के ग्राप के शिष्य कृप्णदास स्वामीने ''चैतन्य चरितामृत" नामक ग्रन्थ को सन् १५६० में निर्माण किया जिसमें प्रपने स्वर्गवासी गुरू चैतन्य स्वामी के सिद्धान्त, शिद्धा तथा उनकी जीवन यात्रा का विवर्ण विशेष रूप से दिया हुआ है, वह सब विवर्ण सप्तस्त्राडी ग्रन्थ में लिखेंगे ।

धापके सहपाठी घ्राहैतानन्द तथा नित्यानन्दकी में; वे उस समय

में महा प्रभु समसे जाते थे, वे बंगाल में महामान्य समसे जाने लगे दूसरे ६ महा पुरुष श्राकर घुन्दावन में वसे जिन ही से गुसाई सम्प्रदाय का प्रचार बढ़ा । और वे गोकुलिया गुलाई कहे जाने लगे, जिसका अर्थ यह होता है कि गोऊल के रहनेवाले गुसाई । बुन्दायन में ये लोग गोस्वामी कहाते हैं श्रीर कहते हैं कि मोर्साई का विगड़कर गुर्साई हैं। गया जिस का ग्रर्थ गौ का मालिक ऐसा होता है ये लोग श्रीकृष्ण भगवान के उपासक हैं घोर तदनुसार गोपालन करना इनका मुख्य कर्तव्य है तिस ही आधार से ये लोग गोसाई कहाते कहाते आज कल अपने को गोस्यामी कहते व लिखते पढ़ते हैं जिस का अर्थ भी वही उपरोक्त गोसाई के सदश है। यह सम्प्रदाय आज सम्बत् १६७१ में २०६ वर्ष की है बल्लभाचार्य्य की सम्प्रदाय के अन्तर्गत यह एक शास्त्रा मानी जाती है इन के आदि गुरू व आचार्य वलुभाचार्य स्वामी हैं श्राप भट्ट जाति के एक तैलंग ब्राह्मण थे श्रापं श्रीकृप्ण भगवान के यहे उपासक व भक्त थे, अतपव श्राप दक्षिण से गोक्कल में श्राविराजे और तब से उनकी सन्तान गोछुिंवये गुर्साईकही जानेलगी, विप्णु स्वामी सम्प्र-दाय में जो बाल स्वरूप की उपासना थी उस मार्ग की कडाइयों को दूर कर के श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने "में कृष्ण व तू राधे" लोगों की ऐसा समभाकर शंगार स्वरूप को उच्चतम कोटि तक पहुंचाया घोर राग भोग के व्याश्रय पर ही व्यपना ब्रम्युदय खुल की प्राप्ति समर्की, जिसका प्रतिफल यह हुन्या कि मधुरा चुन्दावन व गोकुल वर्साना राग भोग का एक श्रहा वन गया जिस से इस सम्प्रदाय की वृद्धि दिन दुनी द रात चौगुनी होती गयी और वड़े २ राजा वाबू सेठ साहुकार इस सम्प्रदाय के शिष्य होने लगे। इस श्रृंगार रस से धर्म के नाम पर मधुरा वृत्तावन में प्या प्या नहीं होता है, अर्थात् सब कुछ होता है। कुंजगिहायों में नव योवना स्त्रियों के साथ क्या २ सुवर्त्ताव होते हैं उस को हम क्या जिखें, जिन्हें परीज्ञाकरनी हो वे ध्रकेले स्वयं जाकर ध्रथवा अपनी नवयुवतियों को लेजाकर अनुभव कर सकते हैं।

जब धनाढ्य लोग इन गुसाइयों के चेले हो गये तो भगवान के ताम पर वह 3 विशाल मन्दिर निर्माण होने लगे और आखों रुपैयों की इंम्पित के मन्दिर व जीवकार्ये इन गुसाइयों के धर्पण होगई, तिससे हैंगि मुक्ति मानने लगे ॥

परन्तु विचारणीय विषय यह है कि श्राज से २६६ वर्ष पहिले जब जी वल्लभाचार्य्य जी महाराज की सम्प्रदाय नहीं थी तब भी मुक्ति केसी तरह प्राप्त होती थी या नहीं ?

जहां वृन्दावन य मथुरा में गुसाइयों के ठाट याट व गिह्यें थीं तहां राजण्ताना भी खाली न रहा और उदयपुर राज्यान्तर्गत मेवाड़ मान्त में "नाथ द्वारा" नाम की एक प्रसिद्ध गही है जहां हज़ारों रुपैये रोज़ का खर्चा है तथा जहां केग्रर व कस्तूरी भी चिक्कयों से पिसती है, इस ही तरह मारवाड़ प्रान्तर्गत जोधपुर राज्य के गांव चोपसानी में भी गुसाइयों की एक प्रसिद्ध गही है।

ये लोग अपने सम्बंध भट्टों के यहां करते हैं विवाह के पश्चात् यह को उस के मां बाप के घर नहीं जाने देते हैं तथा वेटी को भी उसके सासरे न भेजकर अपने ही घरपर वेटी जंबाई को रखते हैं वह जमाई भट्ट कहाता है तथा अपनी विवाहता स्त्री से पैदा हुआ पुत्र गुलाई कहाता है, श्रेष विवर्ण सप्तकंडी प्रन्थ में लिखेंगे! तहां ही किसी गो-स्वामी जी महाराज का फ़ोटो व उनकी सुहम जीवनी भी देंगे।

बहुभाबारी सस्मदाय में प्रायः सम्पूर्ण जातियों के मनुष्य सिमाने जित हैं तब यह हिंदू धर्ममें फैसा ? और उस सम्प्रदाय की वर्ण व्यवस्था क्या होती चाहिये ? जब वहुभावार्थ्य की सम्प्रदाय में होटी बड़ी सब जातियें सिमाजित होकर गुरुदीता द्वारा शुद्ध हो जाती हैं तो हिंदू मुसल्मान क्यों नहीं शुद्ध करिजये जाते हैं ? यह मंडल के जिये विचारणीय विषय है, येय श्रन्थ में जिखेंगे ॥

(२१४) गुह-यह दित्तिणी राही ब्राह्मण तथा धनगजा कायस्थों का भेद है।।

( २१६ ) यूज्र-यहभारतवर्षकी एक प्रसिद्ध व राज्या-विकारिणी जाति थी यह जाति श्रपने को सन्निय वर्ण में मानती है 'परन्तु युक्तप्रदेश का साधारण जन समुदाय इस जाति को त्रियवर्ण मं नहीं मानता है, वरन वहु सम्मत्यानुसार किसी २ सरकारी अफसर ने भी इस जाति को आठवीं श्रेणी में अन्य छोटी २ जातियों के साथ लिखी है, एक विद्वान ने इस जाति की उत्पत्ति राजपूत वाप व किसी नीच जाति की स्त्री के साथ संयोग होने से पेदा हुयी लिखी है, किसी २ विद्वान ने जिखा है कि यह जाति गायों को चुराया करती थीं इसितिये विद्वानों ने इस जातिको गोचोर कहा जिसका विगडकर गोजर व गुजर होगया, इस जाति में कई ऐसी कुरीतिये प्रचलित हैं जिससे उच जाति समदाय उन्हें उच माननेमें असमर्थ है हमारे मंडलका जनरल नोटिस इपतेही वाव पतरामसिंहजी बर्मा गूजर ठिकाना फतेहचंदजी रईस महोला हरनाथपुरा सहारनपुर से एक पत्र तारीख़ १२ जनवरी सन् १६१४ का लिखाइवा श्राया जिस में श्रापने श्रपनी जाति के बारे में जोशीली वातें लिखी थीं उस के उत्तर में उन की सेवा में मंडल की खोर से पत्र नम्बर १५५ तारीख २२ जनवरी खन् १६१४ को भेजागया था छौर फिर भी दुवारा उन्हें याद दिलायी गयी परन्तु उत्तर एक का भी नहीं आया -ब्रतएव गूजर जाति के प्रकरणों में कई प्रनथकारोंने लिखा है कि 'नाज़र गुजर मेर कुता। सोये पीछे सात मता" श्रर्थतो इस का सीघाही है यदि त्रावस्यकता ह्यी तो यह पत्रव्यवहार सप्तखगुढी ग्रन्थमें लिखिंग ।

जहां इस जाति के विरुद्ध हमें अनेकों प्रमाण मिले हें तहां अनेकों प्रमाण हनके चित्रवत्व संवंध में भी मिले हैं क्योंकि यह नाम उपरोक्त जेखानुसार "गोबोर" शब्द का अपम्रंश रूप नहीं है वरन "गोबोर" शब्द का विगड़ा हुवा रूप है जिस का अर्थ "गायों को स्थाने वाला" पेसा होता है। गायों को श्रीकृष्ण भगवान ने चरायी जो नन्दराय के यहांपले, ने यहुंबंशी व नंदवंशी थे अत्रव्य गूजरोंको किसी रे विद्वान ने ज्ञान में माना है, एक दूसरे विद्वान ने इस जाति को यादव वंशी अहीरों की एक शाखा मानी है, एक तीसरे विद्वान ने इस जाति को सारत की राज्य करने वाली जातियों में से एक मुख्य जाति विखी है; एक बौथे विद्वान ने जिखा है कि आहीर, श्राद्ध आदि आदि एक ही वंश के हैं, एक पांचवें विद्वान ने लिखा है कि आज राज्य रूप स्थार प्राप्त प्रस्थ में २०१२ वर्ष पहिले फावुल व सारत के वहुसागकी राष्ट्य विद्वान रे १६७१ में २०१२ वर्ष पहिले फावुल व सारत के वहुसागकी राष्ट्य विद्वान से

फारिएों जाति गूजर जाति थी, एक छठवें विद्वान ने इस जाति के भेट उपमेदों के आधार पर इस जाति को चित्रय माना है। इस छोटी सी पुस्तक में अच्छे व बुरे प्रमाग कहां तक लिखे जांय क्योंकि जहां इस जाति के जियत्व विषयक आनंद देनेवाले प्रमाण हैं तहां एक प्रतिष्टित व उच पदस्थ विद्वान ने लिखा है कि कहीं कहीं गूजरों में Polyandry पोलियान्ड्री प्रचलित है अर्थात् घर में एक भाई का विवाह हो जाय तो ग्रन्य दो चार भाइयों को फिर , ग्रपने २ विवाह करने की ज़रूरत नहीं रहती है ऐसी २ कई क़ुरीतियों का संग्रह हमने ध्रपने जाति श्रनुसन्धान में किया है, हमने इनके ११७८ मेदों का पता लगाकर . इस जाति का विवर्ण ४० पत्रों में लिखा है श्रौर चाहते हैं कि यदि यह जाति अपने पैरों के वल खड़ी होकर क़ुक्क काम करे तो परमात्मा इस जाति का उद्धार करेगा। मंडल तो सव तरह की सहायता सम्पूर्ण जातियों को देने के लिये तय्यार है। हमारे जनरल नोटिस के श्रनुसार इस जाति ने भ्रापने नित्रयत्व विषयक कोई भी प्रमाण मंडल को नहीं मेजे और न वर्ण व्यवस्था कमीशन के २४१ प्रश्नों द्वारा इस जाति ने पवितक श्रान्वेषण ही कराया। देखें "गूजर ज्ञत्रिय सभा" भरतपुर तथा ग्रन्य २ स्थानों की जाति समायें इस श्रोर क्या ध्यान देती हैं ? इंसही लिये बहुत से अच्छे व बुरे प्रमाणों को यहां न लिख कर निज सम्मति भी स्वाधीन रक्खी है, शेष विवर्ण सप्तखंडी प्रनथ में जिखेंगे तहां ही किसी महातुभावी गूजर की फ़ोटो व उनकी सूत्तम जीवनी भी हेंगे। देखें मंडल क्या निर्णय करता है !

(२१७) गूजर गोंड ब्राह्मसा—यह जाति राजपूताना की एक प्रसिद्ध गोंड ब्राह्मसा जाति का उपभेद हैं इस जाति की उत्पत्ति विषय भिन्न २ सम्मतियें हैं यथा—एक विद्वान किसते हैं कि गौतम अप्रि की सन्तान गूजर गोंड कहायी, दूसरे विद्वान का यह लेख है कि गजेन्द्र ऋषि की सन्तान गूजर गोंड कहायी, एक तीसरे विद्वान ने हम से कहा है कि किसी गोंड ब्राह्मसा व गूजरीकी सन्तान गूजर गोंड कहायी, चौथे विद्वान की सम्मति है कि गूजर जाति की सृती करने के कारस गोंड ब्राह्मसा गूजर गोंड कहायी, पांचवे विद्वान की ऐसी सम्मति है कि

श्रफ्तग्रानिस्तान की श्रोर गुर्जी जाति राज्याधिकारियों थी उस के यहां की यजमान वृती जिन जिन गौड़ों के यहां थी वे गुर्जर गौड़ कहाये, इडवें विद्वान की यह सम्मति है कि जो गौड़ शाह्मण गुर्जर देश श्राज कल का प्रसिद्ध गुजरात से निकसकर यश्वतत्र जा यसे वे गुर्जर गौड़ कहाये, जिसका विगड़कर भाषा में गूजर गौड़ होगया, सातवें विद्वान का मत है कि "गूजर गौड़" शब्द "गोचार गौड़" का श्रपग्रंग शब्द है श्रर्थात् वे गौड़ शाह्मण जो विपत्तिवश गौ चराकर निर्वाह करते थे वे गोचार गौड़ कहाते कहाते गूजर गौड़ कहाने जग गये।

हमने इस जाति के १४७ मेदों का पता जगाया है इन के गोत्र भी गौड़ ब्राह्मणों के गोत्रों से मिलते ज़ुलते हैं, जयपुर राज्य में ये छः न्याति भाई हैं ब्रायात् कभी पक्षी में गौड़, गूजर गौड़, दाहिमा, पारीख, सिस्तवाल और खंडेजवाल ये सम्मिलित हैं परन्तु सर्वत्र भारतवर्ष में नहीं। इस जाति का यहुत छुछ विवर्ण हम ने संबद किया है परन्तु निज सम्मित सहित मंडलके निर्णयान्तर अपने सप्तसंडी ब्रन्थमें लिखेंगे।

(२१८) मूजर बिनया—यह गुर्जर बनिया का श्रपभंश कप है गुजरात प्रदेश के बनिये गुर्जर बनिये कहाते २ गूजर बनिये कहें 'जाने जगे, इन के मुख्य भेद ये हैं!

्र नागर ५ मोढ़ ६ हरसोरा १३ सदातिया २ दिसवाल ६ साड १० कपोला १४ वयादा १३ पोरवाल ७ फारोह्या ११ उर्वला ४ गुजर = सरोधिया १२ पटोलिया

पोरवाल श्रोर नागरों में दस्सा बीसा भेद भी होता है इन वैश्यों के यहां पुरोहिताई मिश्राई व पाधाई करने वाले ब्राह्मण भी इन्हों नामों से प्रसिद्ध हैं जैसे नागर वैश्यों के ब्राह्मण नागर ब्राह्मण कहाये, दिस्र वालों के दिसवाल, पोरवालों के पोरवाल श्रोर मूजरों के मूजर श्रादि श्रादि कहाते हैं। ये वैश्य प्रायः वैश्रव सम्प्रदायी व ब्रह्मभाचारी होते हैं, श्राचार विचार व सदाचार से युक्त उदारभावों वाले होते हैं। श्रेष समस्त्राही प्रन्थ में बिह्में।

- (२११) गोजेगोरा—यह दक्षिण देश की एक हिन्दू जाति हैं, इन का काम घंटी, घंटे व मंजीरे आदि तस्यार करके वेचना है। कोई २ विद्वान इस जाति को वैश्य वर्ण में जिसते हैं, युक्तप्रदेश के कसेरे ठटेरे के सदश इस जाति का कार्य्य उस देश में है।
- (२००) ग्रीञ्र—जब मानुषी सृष्टी बढ़ी तब ऋषियों ने विचारा कि विवाह शादियों में गड़बड़ न हो। उन्हों ने गोत्र प्रवर की परिपाटी नियत कियी कि जिस से सदा के लिये कुल व वंश के कम का पता लगता रहे। अतएव जो मनुस्य मानुषी सृष्टि में जिस अषि से उत्पन्न हुआ उस का उसही ऋषि के नाम से गोत्र प्रसिद्ध हुआ कि जिस से उसको अपने कुल का नाम सदा के लिये याद बना रहे क्योंकि हिन्दुओं के प्रत्येक कर्म कायह में गोत्र का नाम लिवाया जाता है ताकि उस की याद बनी रहे।

ं प्रोफ़ेसर मेक्समूलर ने गोत्र शब्द का प्रार्थ Cow-pen किया है अर्थात् जो पहिले जिस अपि से दरपत्र हुये उनका ग्रोत्र इंस् ही के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

गोत्र शब्द में दो शब्द हैं "गो+सन्न"=गोत्र हुआ जो बिगड़ कर हिन्दी भाषा में गोत कहां जाने जगा जिस का सर्थ "समुदाय" हैं स्रतपब गोत्र शब्द का सर्थ समुदाय होने से ऋषि वाचक हो गया अर्थात् जब किसी से पूछा गया कि तुम्हारा गोत्र क्या है ? इस का स्रभिन्नाय यह है, कि तुम किस ऋषि के वंश समुदाय में से हो, और परस्पर माई बहिनों का विचाह न हो इसिलिये हिन्दुओं के प्रत्येक संस्कारों में गोत्र का नाम छेने व याद रखने की परिपादी ऋषियों ने स्राजी है। शेष विवर्ण प्रमाणों सहित सम्बद्धी सन्य में लिखेंगे।

(३०१) गोलापूरव यह युक्त प्रदेश की एक ब्राह्मण खेती करने वाली जाति है विशेषक्ष से यह जाति श्रागरे के जिले में है हम जाति अन्वेषण के लिये दो बार श्रागरे गये परन्तु इस जाति समुदाय का कोई भी मनुष्य ऐसा न मिला जिसे श्रपनी जाति सुआर का चिन्तवन हो, ग्रतप्य वर्ण न्यवस्था कमीशन के २४१ ग्रहनों ह्रारा इस जाति का ध्रम्वेपण होने की ध्रावर्यकता है, तव ही छहता के साथ सतसंबंध ग्रम्थ में लिखा जा सकेगा। ध्रागरे के दिक्यनी भागों के विरथरा, चितोरा, इहतमादपुर ध्रादि भ्रादि करवों में यह जाति वहुत है, एक विद्वान की सम्मति है कि गालक पूर्व, का ध्रपभूंश गोलापूरव है इस गोलक पूर्व "शब्द के ध्र्य Bastard Brahman याने व्यभिचार से पेदा हुची ग्राह्मण जाति का नाम है, गोला शब्द गोलक शब्द का ध्रपभूंश रूप है दक्षिण में भी गोला नाम की एक जाति है, परन्तु ये लोग गोवध करते थे ध्रंतएव गोला याने नीच ब्राह्मण कहाये मनुष्य गणना के एक सुपरिएटेग्डेन्ट ने इस जाति को Bastard castes की सूची में लिखी है।

हमने छपनी सम्मित इस जाति के लाथ Reserve स्वाधीन रक्षी है छतप्त विद्येप विवर्ण मंडल के निर्णयान्तर अपने समर्खंडी अन्य में लिलेंगे, किसी र विद्वान की ऐसी भी सम्मित है कि इस आह्मण जाति का नज़दीकी सम्मन्य सनाव्य आह्मणों से है क्योंकि सनाव्यों के आम तथा इनके आम सब मिले जुले से हैं, गोत्र भी परस्पर कोई र एक से ही हैं, रीति रस्म भी सनाव्यों से मिलती जुलती सी हैं, इस जाति का कचा खान पान भी सनाव्यों के शामिल है। इस जाति के ७६ भेटों का विवर्ण संग्रह किया है। इनके गोत्र र विरथारया र पारिहा ३ खुसारिया ४ मधेरिया ५ विध्या आदि आदि हैं। इस जाति में जैसवार गज़रिया आदि आदि में जैसवार गज़रिया आदि आदि में जिस से विद्वानों ने इस जाति के बाह्यल्य विपय में ही सन्देह किया है इस जाति में विनयों की तरह दस्सा वीसा भेद भी होता है इस जाति के साथ सनाव्य बाह्यणों का वहुत कुछ संसर्ग पाया जाता है, दीर्वदर्शिता के साथ निर्णय होना वाहिये॥

(२०२) मोला—यह जाति विशेषस्य से राजपृताने में पायी जाता है जिस प्रकार मुसहमानों में गुजाम व लें ही होती हैं तैसे ही राजपृतों में गोला या गोली होते हैं, हनमें व उनमें किञ्चितसा ही सेव है राजपृतों में जो सदा से नौकर चाकर चले प्राते हैं वे कहीं पर गोला, गोली, कहीं पर चाकर चला दिन, वहीं वांदा वांदो, कहीं पर

खवास व खवासिन और कहीं पर दरोग़ा दरोग़िन कहे जाते हैं, जैसा
सुदक, जैसी भाषा है वैसा ही इन घरेलू पैतृक नौकर चाकरों के नाम
रक्ते जाते हैं, परन्तु यह गोला नाम चित्त को दुखाने वाला कटोरता
का प्रयोग है, ध्रतपव सभ्य समाज इस संत्य शब्द को अप्रिय शब्दः
समक्ष कर प्रायः काम में कम जाती है। राजपूता ने में जहां र राजपूत
राजे महाराजे अधिक हैं तहां र यह जाति भी अधिक है और विशेषरूप से दरोगा दरोगिन कहाते हैं।

जो जागीदारों के ठिकायों में होते हैं उनको कहीं दरोगा, कहीं खवास कहीं पासवान, कहीं चाकर कहीं चेला और कहीं वज़ीर कहते हें ये लोग अपने को राजपूत वतलाते हैं इनकी उत्पक्ति के विषय में भिज्ञ २ मत हैं, एक विद्वान ने हमें ऐसा यतलाया है कि वे राजपूत जिन्होंने किसी इसरी याने अपने से किसी छोटी जाति की अपने घर में डाज जियी और उस से जो सन्तान पैदा हुयी वह गोला कहायी। एक दूसरे विद्वान ने यह सम्मति दियी है कि असल में ये लोग भी शक्कर हैं परन्तु ज़मीदारी के न होनेसे ग़रीबी के कारण पड़दाकी रीति कम होने तथा उच्च कुलों में संगपन न होने के कारण व दोनों स्त्री व पुरुष उच्च राज घरानों में पैतृक चाकरी करने के कारण गोला गोली कहाने लगे, एक तीसरे विद्वान ने यह वतलाया है कि पुरान ज़माने में स्त्री व पुरुष .गुलाम बनाने के लिये मोल लिये जाते थे द्यतएव वे .गुज़ामी करने वाले गोला कहाये एक चौथे विद्वान का ऐसा कहना है कि उन .गुलाम कियी हुयी स्त्री व राजपुत द्वारा जो सन्तान पैटा हुई वह गोला व दरोगा कहायी, एक पांचवें विद्वान ने अपना मत ऐसा वतलाया है कि द्रोग़ा कोई जाति नहीं है वरन एक पद है अतएव जिस ठाक़र को व धन्य किसी को यह पढ़ मिलगया वही दरोग़ा कहाने लगे तथा उनकी सन्तान भी दरोग़ा ही कही जाने लगी, इन भिन्न २ विद्वानों के भिन्न २ मतों में सत्य क्या है ? इस का निर्णय मंडल की सम्मति पर छोड़ा जाता है, राजपुताना में गोला वदरोग़ा वहत हैं घतएव उनके पास कोई प्रमाण हों तो मंडल के पास भेजतें।

इनके भेद व उपमेदों पर दृष्टि देने से जान पड़ता है कि इन में राठोड़, चौहाड़, वगेल, पबार, कह्ववाहा, सोलंखी, गहलोत, सीसोदिया, गोड़, गोयल, टांक, भाटी, तंवर और वड़ग्जर प्रादि श्रिवादि जिस से प्रमाणित होता है कि ये भी प्रसल में राजपृत हैं। हमने प्रायः देखा है वड़े २ डाकुर डुकरों व जागीदारों के यहां कन्या के विवाह में गोला गोली, यांदा वांदी, चाकर चाकरिन, दरोगा दरोगिन प्रादि २ नाम वाले वेटीवाले की तरफ़ से वेटेवाले को दायले में दिये जाते हैं, तथा इनकी स्त्रियों में से कोई वहुत ख़्बस्रत होती है तो प्रायः जागीदार व रईस लोग उस को ध्रपने घर में डाललेते हैं, ध्रौर तब से वह कहीं पर पड़दायत जी, कहीं पर खवासिन जी कहीं पर वड़ारन जी श्रौर कहीं पर पासवान जी कहलाने लगती हैं, उसके पित का दूसरा विवाह करिदया जाता है ध्रौर कहीं २ पर उनको राज्य में ध्रक्ती २ नौकरियें व राज्य की ध्रोर से आजीवकार्य तथा उन्हें, पिहनने को पांव में सोने का कड़ा भी मिल ज़ाता है श्रेप विवर्ण सप्तबंडी ग्रन्थ में लिखेंगे।

(२०२) गोर्व्या—यह राजपूताना प्रान्त की ज्ञिय जाति का एक उपभेद हैं सीसोदिया व गहलोत वंश में यह जाति है। यह दो शन्दों के योग से बना है गोमरखा=गोरखा जिस का अर्थ गौ की रज्ञा करने वाला पेसा होता है, अतएव जिस गहलोत समुदाय ने गौ की रज्ञार्थ जङ्कर प्राग्र गमाये थे उन्हें ''गो रज्ञ" की उपाधि मिली थी वे ही माया सायी लोगों द्वारा गोरखा कहे जाने जगे।

(२०४) गोर्छा—यह युक्त प्रदेश की एक जाति है सन्निय वर्णान्तर्गत राजपूत वंश का एक उपभेद है इन की लोक संख्या युक्त प्रदेश में ४०० से श्राधिक नहीं है।

(२०४) गोरत—यह राजपूताना की एक जाति है सन् १६०१ के गवर्नमेगट निर्धारित कुठवें वर्गमें लिखी गयी है श्रातप्त इनका बैश्य वर्ण है और इन्हें बैश्य धर्मानुसार सब काम करने चाहियें। इस जाति में एक हज़ार खियों पीन्ने सौ विधवा है।

(२०६) गोयल्-यह राजपुताना प्रान्तस्य गहलात वंश का एक कुल भेद है, अञ्चलाल वैदयों में इस नाम का एक गोत्र भी है राजपूताने में इन की जोक संख्या ७८१ है जिस में ४३२ पुरुष व ३४६ स्त्रियें हैं इन्हें सत्रिय धर्मानुसार सब कर्म करने चाहियें।

(३०७) गोरिया—यह युक्त प्रदेश की एक जाति का भेट् है गौ ष्टादि के पालन पोपण करने वाले गोरिया कहाये, जो गोर्द् का ध्रपभूंश रूप है यह लोग राजपूताना में भी हैं, सरकारी मनुष्यगणना रिपोर्ट के ग्राध्यक्त ने इस जाति को मिश्रित श्रेशी के क्तत्रिय उपभेदों में लिखा है, इसलिये इस जातिको क्तिय धर्मानुसार कर्म करने चाहियें।

(३०८) गोंडि—यह एक मध्यप्रदेश की जाति है ये लोग अपने को हिन्दू कहते हुये भी गोमांस खाते पीते हैं अतपव ये प्रायः अपवित्र जाति मानी जाती है तो भी ये लोग गृहस्थियों के स्पर्श दोष मुक्त कामों के लिये नौकर रक्खे जाते हैं।

(३०१) गोंड ब्राह्मगा-यह एक मध्यप्रदेश की ब्राह्मण जाति का भेद है पहिले मध्यप्रदेश में गोंडों का राज्य था वर्र्समन काल में भी जन्यलपुर से नागपुर प्रान्त के देश में गोंड ब्राह्मणों की वहत वस्ती है इस ही से उस देश का नाम गोंडवाना भी है, और इस गोंडवाना के रहने वाले गोंड ब्राह्मण कहाये, परन्त एक दूसरे विद्वान का ऐसा भी मत है कि इन का नाम सारा बाह्यण भी है क्योंकि इन का मुल्क एक विशाल इंगल से आच्छादित है। परन्त हमें ऐसा निश्चय होता है कि ये लोग ग्रुह्म यजुर्वेद के मानने वाले हैं श्चतएद शुह्र नाम है स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, निर्दोप श्रोर गौर श्रादि श्रादि अतएव ग्रुह्म यजुर्वेद गौर यजुर्वेद ये दोनों शब्द पर्याय वासी हैं इस-लिये गौर यज्ञवेंदी ब्राह्मण कहाते २ ये लोग गोर व गोड ब्राह्मण कहाने लगे. जिस का बदल कर गोंड ब्राह्मण हो गया है अतएव जो सर्वोच करमंनिए ब्राह्मण थे वे गोंड ब्राह्मण कहारे इन की माध्यन्दिनी शांखा है, कन्वशिखा है और इन का आपस्तम्य सूत्र है, इन में कोई २ ऋग-वेटी ग्राश्वलायन शाखा के भी हैं ये लोग खान पान से पवित्र तथा शास्त्रधारानुसार सदाचारी ब्राह्मण समुदाय है, ये लोग वैश्वव है इन की विद्यास्थिती भी श्रच्छी है।

(३१०) गोदी—यह वंगाल प्रान्तकी एक जाति है यह नाम गढ़ का अपभूंग है अर्थात् जो गढ़ Fort के स्वामी थे वं गोढों कहाते २ गोढ़ों कहाये, एक दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि गढ़ा को जो धारण करते थे वह महाबीर जाति गोढ़ों कहायी और बहुत से अन्वेपण व प्रमाणों से जान पड़ता है कि यह जाति पूर्व काल में हिन्दू व मुसलमान राजा व बादणाहों के समय में बड़ी बीर जाति समभी जाती थी और फ्रीजों में भरती की जाती थी। पलासी के आस पास यह जाति आजकल .जुल्मी पेशा करने वाली मानी जाती है. सरकार इटिश गवर्नमेगट के राज्य से पूर्व यह जाति लूट खसोट करने में प्रसिद्ध थी परन्तु ऐसी दशा इसजाति की सवंत्र नहीं है क्योंकि बहुत से आजकल खेती व ब्यापार करते हैं और मान प्रतिष्टा भी वहुत कुछ बढ़ा लियी है इस जाति के लोग प्रायः बड़ी २ बीरता के चिन्ह प्रकट करते हैं, उच्चतम कोटि की जमनास्टिक ( कसरते ) करते हैं इन का वर्ण चित्रय हैं, इन्हें चित्रय धर्मानुसार कार्य्य करने चाहियें।

(३११) ग्रोस्झा—यह एक स्रिय जाति का मेद हैं पर्रन्तु
यह ग्रन्द उन राजपूत जातियों को दिया गया है जिन में विध्वा विवाह
प्रणाली प्रचितित है यह स्त्रिय वंश युक्त प्रदेश के मथुरा धादि
ज़िलों में भी है जो श्रमुमान ६०० वर्ष से जयपुर से धाये हुये हैं इनके
भेद कक्षवाहा, सीसोदिया तथा जासायत धादि धादि हैं, यह वंश
दिल्ली श्रादि की धोर भी बहुत है, शेप विवर्ण सप्तखंडी ग्रन्थ में
जिखने का उद्योग करेंगे।

(३१२) गोंड ब्राह्मगा—इस नाम की दो जातियें हैं गौड़ ब्राह्मण व गौड़ ज्ञाह्मण व गौड़ ज्ञाह्मण व गौड़ ज्ञाह्मण व गौड़ ज्ञाह्मण का जिसेंगे। गुड़ "संकोचने" इस धातु से ''गौड़" शब्द वना है इस की ब्युत्पिस ऐसी है कि ''यो देहेन्द्रियादीनि स्वतपसा संकोचयित जड़ी करोतीति गुड़:" श्रर्थात् जिसने श्रपने तपवल से देहादिक श्रपनी कमेन्द्रियों को श्रपने तप वल द्वारा पापाचरण से रोककर धर्माचरण में प्रवृत कियी, वह "गुड़" कहाया श्रीर—

## ग्रङ्स्यापत्त्यं गौड़ः

इस सूत्र से घ्रपत्य घर्थ में गुड़ की सन्तान गौड़ कहायी घ्रतएव तप विष्ण ब्राह्मण गौड़ कहाये पेसा सिद्ध होता है। परन्तु गौड़ शब्द पर घ्रनेकों घर्थ व विद्वानों की सम्मतियें संग्रह हुयी हैं, एक विद्वान का लेख है कि गौड़ देश के रहने वाले ब्राह्मण गौड़ कहाये, दूसरे विद्वान की सम्मति है कि गोरखपुर के पास वाले गोंडा ज़िले से निकास होने के कारण गौड़ नाम हुवा, एक तीसरे विद्वान की सम्मति है कि:—

## वंगदेशं समारभ्य भुवने शान्तगं शिवे । गौड़ देश समाख्यातः विध्यस्योत्तर वासिनः ॥

श्रथांत् हे शिव वंगदेश से लेकर कन्या कुमारी तक तथा विन्ध्याचल पर्वत का उत्तर भाग सब देश गौड़देश कहाता है, जो सम्पूर्ण विद्याश्रोंमें शिरोमणि था श्रतपब इस देश के रहने वाले ब्राह्मणों की गौड़ संक्षा हुयी। एक चौथे विद्वान का ऐसा मत है कि वंगाल प्रान्तस्थ मालदा के ज़िले में लखनौत एक प्राचीन राजधानी थी जो श्राज कल एक कसवासा रहगया है, श्रतपब वहां से निकास होने के कारण गौड़ संक्षा हुयी, किसी २ विद्वान की ऐसी भी सम्मति है कि गौड़ ब्राह्मणों का प्राचीन श्रादि स्थान परम पवित्र कुरुन्तेत्र था तहां से निमंत्रण पाकर वंगाले को जाने से उनकी गौड़ संक्षा हुयी।

इस प्रकार से भिन्न २ मतों का खंग्रह किया है हमने गौड़ों के १७४४ भेदों का पता जगाया है जिन का उल्लेख्य सप्तव्यखी ग्रन्थ में करेंगे। गौड़ों के मुख्य भेद ये हैं। यथाः—

१ गोड़ २ गुर्कर गोड़ व गूजर गोड़ ३ दाहिमा गोड़ ४ खंडेलवाल गोड़ ५ पारील गोड़ ६ घ्रादि गोड़ ७ ज़ुगाद गोड़ ८ केवल गोड़ ६ ग्रुक्ठ गोड़ १० घ्रोफ्ता गोड़ ११ जोपी गोड़ १२ सनाट्य गोड़ १३ श्री गोड़ १४ घ्रादि श्रीगोड़ १५ टेकवारा गोड़ १६ चमरगोड़ १७ हरियाना गोड़ १८ वागड़ा गोड़ १६ किरतानिया गोड़ २० सुखवाल व सिखवाल गौड़ २१ कैथिल गौड़ २२ धर्म गौड़ २३ छिड़ गौड़, सारस्वत गौड़ २४ कान्यकुव्ज गौड़ २५ मैथिल गौड़ २६ उत्कल गोड़ २७ कुणवी व कुन्ती गौड़ २८ चमर गौड़ २६ झमीर गौड़ ३० मट्ट गौड ३१ ब्राह्मण गौड ३२ श्रीश्री गौड़ ३३ कागजी गौड़ ३४ नन्धर्प गौड़ ३५ मोंची गौड़ ३६ दर्जी गौड़ ३७ कोली गौड़ इन सब का अन्तर क्रमा-चुकाल जातियों के साथ जिसेंगे। म्रादि गौड़ों का विवर्ण '' जाति अन्वेषण " प्रथम भाग में दिया जा चुका है। मंडल के निर्णयान्तर हम निज सम्मति सहित गौड़ शब्द का विवर्ण सप्तखराडी ग्रन्थमें लिखेंगे । पक प्रसिद्ध विद्वानकी पेसी सम्मति है कि यह उपरोक्त बांतें करिपतसी हैं क्योंकि यह गोड़ शब्द गौर शब्द से बना है अर्थात् गौर का अर्थ है श्वेत, निर्मल, स्वच्छ, शुक्क अतपव यह ब्राह्मण समुदाय जो अपने श्राचरणों से महा पवित्र था वह गौर ब्राह्मण कहाते कहाते भाषा में गौड़ ब्राह्मण कहाया, एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान का यह भी मत है कि यजुर्वेद दो तरह का है, रूप्ण यजुर्वेद व शुक्क यजुर्वेद जो २ ब्राह्मण समुदाय अहिंसा धर्म के सानने वाले थे उन्हों ने शुक्का यजुर्वेद द्वारा ही श्रपना सम्पूर्ण कर्म काग्रड करना कराना द्यारम्भ किया, वे शुक्क यज्ञवेदी कहाते कहाते भाषा में गौर यज्जवेदी कहाये जाकर प्रसिद्ध गौड कहाने लगगये, श्रीर जो शाक्त सम्प्रायी थे उन्हों ने कुक्ष युज् वेंद्र को स्वीकार कर लिया।

गोड़ों की एक गोड़ महा सभा भी है वह क़रीव १६ वर्ष से गोड़ों के चन्दे से ऊंघती हुयी काम करती है, हमने अपनी यात्रा में प्रसिद्ध २ स्थानों के गोड़ों से अनेकों वातं सभा के विरुद्ध सुनी हैं अतपव यदि वे सत्य हैं तो गोड़ महासभा को सचेत होजाकर कुम्भकर्ण की नींद्र त्यागनी चाहिये, गोड़ोत्पत्ति अनुसन्धान के लिये मैंने कहां २ फिर कर क्या क्या संग्रह किया है वह सब कतिपय प्रतिष्ठित गोड़ जानते ही हैं तथापि हमने गोड़ महा सभा के महा मंत्री एं० स्योतिः प्रसाद जी एम. ए. जगाधी को गोड़ों के विषय की कुछ वातं लिख कर उत्तर चाहा था पर महासभा की ओर से कुछ उत्तर ही नहीं आया अन्वथा हमारे गोड़ोत्पत्ति अनुसन्धान में एक बड़ी सहायता मिलती, जब उत्तर

नहीं आया तब यह ही विवर्ण वावू नाथूलाल जी सुपरिग्टेग्डेग्ट कमिश्नर्स कोर्ट अजमेर तथा पं० धनालाल जी मिश्र थी. प. पल. पल. वी. वकील आगरा से भी कहा गया था पर आज तक गौड़ महा समा से उत्तर नहीं आया। खैर!

में भी गौड़ ही हूं अतपव अपने वन्धु वर्गों की सेवा करना अपना मुख्य कर्त्तव्य जानकर पूर्ण विवर्ण मंडल के निर्णयान्तर सतखंडी अन्थ में प्रकाशित करूंगा।

(३१३) गोड़ त्रिय—गोड़ शब्द के अर्थ जो ऊपर दिये जा चुके हैं उन में से क़रीव २ सब के सब अर्थ इस गोड़ शब्द के साथ भी संघटित हो सकते हैं और तैसे ही भिन्न २ सम्मतियें विद्वानों की हैं अतप्व जैसा उपरोक्त गौड़ शब्द के साथ निर्णय होगा वैसा ही इस गौड़ शब्द के साथ समझना चाहिये, राजपूतों के प्रसिद्ध ३६ं इसीस भेदों में से यह एक प्रतिष्ठित भेद है। एक समय बंगाज में इस वंग़ का राज्य था इस ही से वंगाज के विशेष भाग का नाम गौड़ देश व गौड़ वंगाजा पड़ा.। पृथिवीराज चोहाण के पीछ़ अजमेर का अधिकारी यह वंग्न भी हुआ है, सन् १८०६ में महाराज सिंधिया ने इस गौड़ वंग्न के राज्य को नए अष्ट करके अपने में "सुपार" का भाग मिला लिया।

युक्त प्रदेश के गौड़ राजपूतों के तीन भेद हैं १ भट गौड़ २ वाहमन गौड़ छोर ३ चमर गौड़, कोई २ विद्वान इनके चार भेद जिखते हैं छोर चोंधे में कथेरिया गौड़ को बतलाते हैं। इन सब के विवर्ण के विपन्न छोनेकों सम्मतियें प्राप्त हैं। शेप ग्रन्थ में देखना।

(३१४) ग्रीतम ब्राह्मगा-यह गोड़ ब्राह्मण समुदाया-न्तर्गत गौतम ऋषि की सन्तान गौतम ब्राह्मण हैं ग्रास्त्रों में दो गौतमों का पता जगता है एक शृंगी ऋषि की सन्तान गौतम सत्रिय वंश है जिस का विवर्ण आगे को ब्रालग लिखा गया है। परन्तु जो ब्राह्मण वर्ण के गौतम हैं वे ब्रह्मा के पुत्र हें जिन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी ब्राख्मा है, शास्त्रों में इन गौतम जी का दूसरा नाम छ्रपाचार्य भी लिखा है, ऐसा भी लेख मिलता है कि श्रतानन्द के पुत्र गौतम ऋषि थे, इन नीतम महाराज का विवर्ण महामारत श्रीमन्द्रागवत तथा श्रन्थ पुराणों में बहुत कुछ धाया है तथा वैवस्वत मन्वन्तर के प्रसिद्ध सप्तर्वियों में से भी हैं। यथा—

## अत्रिश्चेव वशिष्टश्च कश्यपश्च महारुपिः । गौतमश्च भरदाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ॥

श्रशांत् श्रात्रि, वशिष्ट, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र श्रोर कोशिक ये सप्तिष हैं इन्हीं गौतम जी महाराज की संतान वृज्ञगंडलस्थ गौतम त्राह्मण हैं इस त्राह्मण समुदाय में श्रानेकों सज्जन व सदाचारी त्राह्मण हैं इनका वहुत कुछ विवर्ण संग्रह किया है धातप्य स्थानाभाव से यहां न लिखकर विशेष विवर्ण सप्तसंबी अन्ध में लिखेंगे तहां ही पं॰ मुकन्द-राम जी फ़रुक्खावाद व धान्य गौतम त्राह्मण भूषणों में से दो एक सज्जनों के फ़ोटो व उनके जीवनादर्श का विवर्ण भी देंगे।

(३१४) गोत्म स्तिय-युक्तप्रदेश की एक स्तिय जाति है ये लोग अपने को गौतम अपि के वंश में मानते हैं, गूंगी अपि गौतम अपि के वंश में मानते हैं, गूंगी अपि गौतम अपि की छठवीं पीढ़ी में हुये हैं उस ही की सन्तान यह जाति है यह एक राअपूत वंश है, एक विद्वान की ऐसी सम्मति है कि गूंगी अपि को कन्नोज के गहरवार वंशी राजा अजयपाल की लड़की व्याही गयीं थीं जिस के दायजे में प्रयाग से हरद्वार तक का मुरुक्त इन्हें मिला था जिस से ये आहाण अपि द्वारा पैदा होकर राजपूत माने जाने लगे, इस विवाह से इस जाति की राजा की पदवी प्राप्त हुयी फ़तेरपुर के आस पास यह वंश 'अगंल के राजा" कहाते थे अगंल फ़तेरपुर से पश्चिम की श्रोर १५ कोस की दूरी पर एक क़स्या है परन्तु एक दूसरे विद्वान ने इस उपरोक्त लेख की सत्यता पर गृंका प्रकट की है और इन का गहरवार वंशी राजा अजयपाल के यहां सम्बन्ध होना तथा गूंगी अपि की सन्तान होना आदि सब मिथ्या बतलाया है। अतएव मंहल के तिर्ख्यार्थ यह एक विवादास्पद विपय है इसलिये यह जाति आहण वर्ष में मानी जाय या सित्रय वर्ष में मानी जाय अथवा टोनों

ने निपरीति अन्य किसी वर्ण में, प्योंकि कहीं २ आजकल गूजर गोड़ आहाण भी अपने को गौतम बाहाण बोजते हैं ?

इस जाति ने मंडल की वर्ण क्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा अन्वेपण नहीं कराया इसलिये दृढ़ता के साथ हम भी इस जाति के विषय निज सम्मति प्रकाश करने में अखमर्थ हैं फ्योंकि मंडल के जनरल नोटिस के अनुसार इस जाति ने भी अपनी उत्पत्ति आदि के विषय में कोई प्रमाण मंडल को नहीं भेजे।

किसी २ विद्वान का यह भी कहमा है कि इस जाति के सम्बन्ध कहीं २ ग्रन्य नित्रय वंशों में भी होते हैं इसिलिय मंडल को विशेष भ्यान के साथ इस जाति का निर्णय करणा चाहिये, इस जानि की सब ने श्रिधक लॉक संस्था फ़िंत्रहुए के ज़िले में है उस से उतर कर बिलिया, गाज़ीपुर और श्राज़कगढ़ श्रादि ज़िलों में है परन्तु विशेष प्रमाण इस जाति के नित्रय वर्ण विषयक मिले हैं श्रतएव ये उच्च नित्रय वंगी है इस जाति का पहुत कुछ संग्रह किया है वह सब विधर्ण मंडल के निर्णयान्तर सप्तखरूडी प्रन्थ में लिखेंगे तहां ही ठाकुर जगन्नाथ-सिंहज़ी गौतम रईस गंभीरी का फ़ोटो व उनकी जीवनी भी देंगे।

[३१६] गोंदला—यह दिल्ला देश की एक जाति हैं इस प्रान्त में इस जाति की लोक संख्या २३५६०२ है, इस जाति का धन्दा नाड़ी की शराब तथ्यार करना व बेचना है परन्तु यह लोग इसे पीते व अपने काम में नहीं लेते हैं इन में बहुत से धनाढध पुरुप भी हैं जिन के यहां सब काम नौकर चाकर करते रहते हैं बहुत से मनुष्य अन्य अन्य बड़े २ व्यापारों में भी संलग्न हैं बर्समान स्थिती के अनुसार ऐसे व्यापारी नीच जाति नहीं माणे जा सकते अतएव इन का वैश्य धर्मा है इन्हें बेश्य धर्मानुसार कर्षान्य करना चाहिये।

[3,99] गोराहर-यह एक छोटासा राजपूत वंश है इन की आवादी कहेलखंड तथा अलीगढ़ के ज़िले में विशेष है एक विहान की सम्मति है कि यह जाति चमर गोड़ ज़िल्म वंश में से हैं। हम का आदि स्थान कन्पूड़ी है। चमर गौड़ राज वंश का विवर्ण कुछ थोड़ासा गौड़ राजपूत प्रकरण में लिखा जा चुका है वहां देख लेना। शेष सप्तवगढ़ी अन्ध में लिखेंगे।

[३१८] गोरी—यह तैलंग देश के व्यापारिक समुदाय में कमाठो जाति का एक भेद है यह जाति वहां सर्वोच्च समसी जाती है सान पान से बहुत ही शुद्ध तथा सदा चार युक्त हैं मान मर्व्यादा भी बहुत बहुत हुत हो शुद्ध तथा सदा चार युक्त हैं मान मर्व्यादा भी बहुत चढ़वढ़कर है कमाठी जाति में अन्य कोई २ लोग तो मांस शराव के साने पीने वाले सुने गये हैं परन्तु यह समुदाय मांस शराव आदि से विलक्कल घृया। करता है अतरव ये लोग शुद्ध वैश्य हैं और इन्हें सम्पूर्ण कमी वैश्य धर्मानुकूल करने चाहियें।

[३१९] गंगलावत पोता--यह राजपूताना की सिवय जाति में का पक कुल मेद है ये खोलंखी राजपूतों में से हैं इनकी लोक संख्या राजपूताना में बहुत कम है एक दो ठिकायों में ही ये हैं।

[3२०] गंगोलि—यह रंगाल प्रान्तस्थराढ़ी ब्राह्मण समुदाय का पक कुल नाम हैयह गंगोपाध्याय शब्द का श्रपभ्रंशकप है जिल
का श्रर्थ गंगा का सहायक पुरोहित ऐसा होता है यह कुल उस प्रान्त
में प्रतिष्ठित व सदाचार युक्त कुल माना जाता है मान मर्थ्यादा भी
इन की वहां उच्च है महाराज बल्लालसैन ने जिन ब्राह्मणों को गंगा के
श्रास पास के ज़िलों की उपाध्यायगीरी दियी थी वे गंगोपाध्याय कहाते २
गंगोली कहाने लगगये जिस अपभ्रंश शब्द का श्रर्थ गंगा के श्रास पास
के ब्राह्मण ऐसा होता है कदाचित "गंगा श्रवित" इन दो शब्दों से
मिलकुर गंगावित कहाते २ भाषा में गंगोली कहाने लगगया गंगोंपाध्यायका विगड़कर गंगोली वना यह हमें तो उचित नहीं जानपड़ता है।

[३२१] ग्रेमापुत्र—यह जाति गंगा जमुना के किनारे किनारे बसने वालो है इस का मुख्य काम नित्य प्रति स्नानार्थ आये हुये यात्रिकों को अपने २ घाट पर ठहराना उन से दान पूजन व पिंड- दान गौदान कराकर लेना, तथा चन्दन कंगा शीशा सुमां व तस्वाक़् चिलम धादि सामान प्रत्येक समय तय्यार रखने, इन में से जिस को जिस वस्तु की श्रावश्यकता हो वह वही गंगापुत्र से ले सकता है, किसी को झोड़कर. शीशा धिसा धिसाया चन्दन व सिर के बाल साफ़ करने को कंगा तथा श्रांखों में सुरमा श्रादि वस्तुश्रों को तौ प्रायः मभी यात्री उन से प्रतिदिन लेते हैं और तस्याक़् पीनेवाले तम्बाक़ तथा मंग पीनेवाले मंग उन्हीं के यहां पीया करते हैं, यात्री स्नानादि कर चुकने के उपरान्त चलते समय गंगापुत्र को यथा शक्ति दिल्ला हे जाते हैं। ये लोग प्रायः ध्रनपढ़ गंवार व लठेत होते हैं परन्तु ईमा-न्द्रार भी बड़े होते हैं अर्थात् इन के यहां श्राप कोई भी वस्तु किसो भी मृत्य की रख दीजिय किर जैसी की तैसी सम्हाल लीजिय परन्तु सब एक से भी नहीं होते हैं, ये लोग जनेऊ पहिनते हैं श्रोर ब्राह्मण् माने जाते हैं परन्तु इन की उत्पत्ति इस प्रकार से हैं:—

## लेटाचीवर कन्यायां गंगातीरे च शौनकः । वभूव सद्योयो वालो गंगापुत्रः प्रकीर्तितः ॥

हे शौनक लेट के बीर्घ्य से तीवर कन्या के साथ गंगा के किनारे सम्भोग होने से जो सन्तान पेदा हुयी वह गंगापुत्र कहायी परन्तु इस प्रमाण पर हमें तो पेसा निष्धय होता है कि किसी द्वेषी की यह घड़ंत है क्योंकि एक विद्वान की पेसी सम्मति है कि भागीरथजी गंगाजी को झाकाश से लेकर आये और झाहाणों का पूजन किया झतएज उस समय जो सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन का पूजन भागीरथ ने किया और दिल्ला में उन्हें गंगाजी की सेवा दियी और तब से यह ब्राह्मण जाति एक मात्र गंगाजी की स्थामिनी होगयी इन्हें घाटिया भी कहते हें क्योंकि थे झपने २ धाट के मुख्य अधिकारी होते व माने जाते हैं।

श्रम्सल में ये गंगापुत्र कहीं पर गौड़ ग्राह्मण, कहीं पर सरविरये श्रीर कहीं पर कन्नौजिये होते हैं श्रतपत्र इन को काटा नहीं मानना बाहिये, क्योंकि गंगाजी को सम्पूर्ण हिन्दू मात्र छोटी से छोटी व वड़ी से वड़ी जाति के लोग पूजते हैं तथा जिस गंगा जी का पूजन श्रीरास चन्द्रजी महाराज ने किया उस परम पावनी गंगा के पुत्र छोटे माने जांय यह हमारे तो समक्त में नहीं श्राता है, इस ही प्रकार का कार्य्य करने वाले कहीं पर गंगापुत्र कहीं पर प्रयागवाल कहीं पर सार्वीण कहाते हैं उन सब का विवर्ण श्रद्धार कमानुकूल लिखेंगे तथा गंगापुत्रों का विशेष विवर्ण समक्ष्याडी ग्रन्थ में लिखेंगे।

[३२२] ग्रासि—यह पक पहाड़ी ब्राह्मण जातिका भेट हैं ये लोग आयः गंगा औक किनारे किनारे रहते हैं इन्हीं का एक भेट सारोला भी है परन्तु सारोला ब्राह्मणों का जाति पद इनकी अपेत्ता उच्च है चांदपुर और लोहोआ के रहनेवाले श्रह्मण सारोला कहाने हैं इन में भी छलीन अछलीनत्व का कराड़ा है अर्थात् जो सारोले ब्राह्मण अपने ले नीचे छल के साथ विवाह करलेते हैं वे गंगारी कहाने हैं जिस का अभिआयएक विद्वानने ऐसा बतलाया है कि गंगा+अरि=गंगारी जिसका अर्थ यह होता है कि गंगा के दुष्मन थाने जिन्हों ने उच्चन्व नीचत्व का विचार नहीं किया वे गंगारी कहांगे।

सारोला ब्राह्मणों में एक भेट गैरोला भी है, सारोला ब्राह्मणों का लड़का लड़की जब किसी हराम के पैटा हुये लड़के लड़की के साथ व्याहा जाता है तब वह गंगारी गैरोला कहाते हैं और जब वे विवाहिता से पैटा हुये वालक बालिका के संग विवाह करते हैं तब वह सारोला गंगारी कही जाती है विद्वानों के ऐसे ही लेख मिले हैं तथा विद्यानों की यह भी राय है कि खलखनन्दा से परली खोर ब्राह्मण, सित्रय, वैश्य और श्रुद्ध सब ही गंगारी कहाते हैं।

इन में से घिडियन लोग कंसमर्दनी देश के पुजारी हैं और उनयाल समुदाय के लोग भाहित्वमर्दानी, कालिका. राजराजेश्वरी आदि-धादि के पुजारी हैं।

इनके भेट. १ घिडियन, २ दादाई, २ उनयान, ४ मलासी. ४ कोटयान ६ सिमयन, ७ कन्पूईा, न नौतयान, ६ थपनयान. १० रात्भी, दोनान, ११ त्रमोनी, १२ हटवान, १२ डबौड़ी, १४ मानागुरी १४ कर

í

त्राल, रहे नौनी, १७ सोमाल्ती, १८ विजिलवार, १६ धुरानस, २० मनूरी, २१ भद्वावाली, २२ महीन्या के जोवी और २३ हिमड़ी आदि आदि श्रादि श्रेयग्रन्थ में लिखेंगे।

(३२३) गंद्रता—यह क्ष्म्यई प्रान्तर्गत हैंद्राबाद की एक जाति हैं, इस जानि में मध्य खिचबाना व विकवाने का धन्दा होता हैं परन्तु ये लोग उसे अपने निज के काम में नहीं लेते हैं वरन अपना प्राचार विचार उच्च वैष्य वर्ण कासा रखकर बहुत से उच्च वैद्य कीट के योग्य हैं।

(२२४) गृत्यस्व[ल-यह श्रादिगौड़ ब्राह्मणों का कुर-क्षेत्र में एक कुल नाम है ये वहां प्रतिष्ठित समक्ते जाते हैं।

(२२४) ग्रन्थि गोंड-यह गुजरात प्रदेशस्थ गौड़ ब्राह्मण समुद्राय का एक नेद है बाजा बजाने व शानेवालों के यहां की वृक्ति जिन गोड़ ब्राह्मणों ने करना स्वीकार कर लियी थी वे गन्धर्प गोड़ कहाये॥

(३२६) गैंधी—गंध के वेस्नेवाले को प्रायः गंधी कहते हैं ध्राजकल प्रायः इस काम को करनेवाली मुसलमान जाति देखने में ध्रानी है परन्तु इतर व फुलल के बहु २ कारखाने घ्राजकल कन्नीज में हैं जिनके प्रविद्याना बहु २ सेठ व महाजनलोग हैं, इस गव्द के कर्र दाम हैं जैस इतरफरोग, खुगवृत्ताज, इत्रसाज, और घ्रसार घ्रादि २ काम हैं जैस इतरफरोग, खुगवृत्ताज, इत्रसाज, और घ्रसार घ्रादि २ काम हैं यह जाति समुद्दाय युक्त प्रदेश में थोड़ासा है। घ्रतपद इसका चित्रणं विज्ञोप रूप में समलंडी प्रस्थ में देंगे॥

·;-∂@e-;-----

्र इसके पृष्ठ २१७ से २७२ तक यू॰ पी॰ आर्ट प्रिटिंग वर्क्स कि काक्ष्मण में, मास्टर रघुनन्दनलाल जी द्वारा मुद्रित हुये।



मगुइल के सभ्यविद्वानी ! श्रापके मगुइल में श्रनेकी जातियों ने विनीत स्रावेदन निवेदन पत्र भेजकर अपने दुखड़े का वीजक आप सय के विचारार्थ भेजा है श्रीर चाहा है कि "हमारी गर्दनी पर श्राना चलते हुये बहुत वर्ष होगये हैं हम मरे नहीं हैं किन्तु सुसक रहे हैं, याने सर्वोग हिन्दू समुदाय ने हमें मनुष्य तो क्या ? किन्तु कुत्ते के यरावर भी नहीं समसा है. भारतवर्ष में कुत्ते की कदर है पर हुमारी कदर नहीं, सर्वोच ब्राह्मण समुदाय हमारे यहां वेरोकटोक रिमन्त्रण जीमजाँय. सम्पूर्ण संस्कार कराजाँय, दान दक्षिणा लेजाँय पर वर्णाश्रम परिपाटी में कोई हमें सङ्गरवर्ण में (दोगले) कोई हमें गृह वर्ग में कोई हमें दासीपुत्र श्रादि श्रादि कटुवाक्यों द्वारा हमारे जी दुखाय जाने हैं परन्तु उन्हीं के समुदाय ब्राह्मण वर्ण में सैकड़ी मृत्वतिन्द् भाटाचार्त्यं चपडासीगीरीकरं,पानी भरेंद्र्घ,शराव,चमडा त्रादि की दुफान करें, रेल में गो माँस के पार्सल बुक करके लदवावें अहाजों में भन्या भन्य का विचार न रखकर माल उतारने चढ़ाने में नीकरी करें, रेलवे स्टेशनों पर पानी पाँडे का काम करें, वस्ता ढोवें, पास्यानी करें, दर्वानी व प्यादागीरी करें, खेती करें, मादक द्रव्यों का सेयन करें, मुसलमान ईसाइयों के यहाँ भी नौकरी करें, आदि २ श्रनकों हेतु देते हुये लिखा है कि वे शृद्ध क्यों नहीं मानेजाँय? उनके साथ गृहों का सा वर्ताव क्यों नहीं कियाजाता है ? श्रीर हमारे ही साथ इनना जोर छुल्म पर्यो ?" श्रतएच ऐसी दशा में मराडलके प्रति

हमारा यह निवेदन है कि ज़रा आपकी समाज की दशा की और दुक विचारें उसकी उन्नति के साधन का चिन्तमन करें क्योंकि श्राजकल श्राप का देश अन्धकारमय है किसी को दिखाई नहीं पडता कि उसके चलने का कौनसा सुपथ है?सव के सवयथार्थपथ से विमुख दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अब ग्रियों की इस देश में मर्च्यादा नहीं रही है परिडत व मूर्ज में जरासा भी अन्तर नहीं है क्योंकि विना पढ़े लिखे लोग परिडत कहाते हैं, विना वेद के जाने ही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यहुर्वेदी, ऋगवेदी, श्रथवंवेदी, श्रीर सामवेदी वने वैठे हैं. नैतिक श्रक्षिहोत्र भी नहीं जानते पर वाजपेयी वनेही वेंठे हैं ग्रतः जब विना पढ़े ही ऐसी २ उपाधियें प्राप्त हीं तब कहिये वेदविद्या कौन पढेगा और कैसे ऋषियों की लाज रहेगी? इसलिये ऐसी दशा में मग्डल को निष्पत्त भाव व उदारता के साथ हिन्दू जातियों के उद्घार पर विचार करना है क्योंकि हमें अपने जाति अन्वेपण में अनेकों ब्राह्मण विद्वानों ने यह सम्मति दी है कि कायस्थ,कुर्म्मा, श्रहीर. गूजर, जाट, माली, तेली, तम्वोली, कुम्हार, सुनार, लुहार, वढई कसेरे, ठटेरे नाई, बारी श्रादि रजातियें शद्भवर्श में हैं, परन्तु जब उनसे यह पूछागया कि क्या श्राप श्रपने इस कथन को उपरोक्त जातियोंके प्रतिष्ठित सभ्य समुदाय के सम्मुख प्रमाणित करसकते हैं ? या श्राप हमें लिखकर देसकते हैं ? पर वे विद्वान पंसा करने को सन्नद्ध न हुये इस लिये प्रमाणित होता है कि कदाचित् यह उनका भ्रम ही हो ? क्योंकि जिन प्रन्थों के श्राधार पर हमें उत्पत्ति निश्चय करनी है उनमें परस्पर विरुद्ध लेखों का . समावेश है जैंसा कि '' कुम्हार '' जातिप्रकरण में इस पुस्तक के पृष्ठ १६५ से १६६ में दिग्दर्शन मात्र दिखाया है अतएव ऐसी र स्थिती में देश स्थिती व राज्य स्थिती के श्रनुसार इन जातियों का उद्धार करना मएडल का एक मुख्य कर्तव्य है क्योंकि। कायस्थ जाति भारत की एक पठित समाज व सर्वोच्च श्रधिकार प्राप्त जाति है, भारत का श्रन्य उच्च हिन्दू समुदाय इस जाति से द्वेष मानता है परन्तु हमें प्रत्यक्तरूप से इस जाति में कोई ऐसा प्रचलित कर्म नहीं दीखता है जिससे यह जाति ग्रद्ध मानलीजाय कुम्भी जाति के विषय कोई उत्तम प्रमाण नहीं मिले जिससे यह जाति चत्रियवर्ण में

मानलीजाय ये लोग तो श्रपने को चित्रय बतलाते हैं। श्रहीर एक बीर च गोपालन करनेवाली जाति है इनमें के कई भेद उपभेदों से कुछे क इन में चित्रयवर्ण में हैं तो कुछ एक समुदाय को विद्वानों ने वैश्यवर्ण में भी लिखा है, गोपालन वैश्य का धम्में है श्रतः विद्वानों की सम्मित वैश्यत्व की भी मिलती है ऐसी दशा में इस जाति की छिजन्व के श्रधिकार मिलने चाहियं क्यों कि इनमें के चित्रय व वैश्य वंशज समुदाय को छिजन्व के श्रधिकार दिये जानेपर भी मगडल को विचार करना है। जैसा कि पृष्ठ १०६ व १०७ में लिखा जा चुका है तद्गुसार जहाँ नक हमें निश्चय हुवा है शूद्र व महा-शूद्रत्व का लेख प्रन्थकार ने द्वेपभाव से लिखा है श्रतः श्रग्रास्य है क्यों कि लिखा है कि:—

चौंसठ गोत्र अहीर के , धुर गोकुल का निकास । बेटे बाबा नन्द के , ये केल करें कैलास ॥

श्रर्थात् श्रहीरों के चौंसठ गोत्र हैं श्रीर श्रादि में इन का गोकुल से निकास है और प्रसिद्ध नन्द चंशी चत्रिय हैं जो आनन्द मनाते हैं। श्रतः श्रहीर चत्रिय हैं ऐसा सिद्ध होता है, इन के गोत्र दूरड़ा, पचेरा, लूगवाल पाल, गरड़ खातोल्या और लूगेरी श्रादि श्रादि । यह चौपाई भाँटों की प्राचीन पुस्तक से उद्धृत की है जिस का विवरण भविष्यत् में छुपेगा। सूज्ञर् यह नाम भी श्रहीरों के श्चन्तर्गत ज्ञानिय वंशों में से है अतः थांड़े से दोवों न कुरीतियों के कारण यह जाति चत्रिय वंश से नहीं गिरायी जानी चाहिये क्योंकि इस जाति का इतिहास बहुत बड़ा व मगडलके लच्य करने योग्य है। जाटि जाति के विषय लम्बा चौड़ा विवर्ण श्रन्य भाग में जकार की जातियों के साथ लिखेंगे परन्तु किन्हीं २ सङ्गीर्ण हृदय विद्यानों के लेख इस जाति के विरुद्ध मिलते हैं और कई विचित्र कुरीतियें इस जाति में प्रचलित देख कर हिन्दू समुदाय इन के चित्रयत्व पर सन्देह करती है परन्तु भविष्यत् में प्रमाणों द्वारा सावित किया जायगा कि यह वंश प्राचीन काल के यदुवंश के अन्तर्गत है क्योंकि प्राकृत व्या-करणानुसार गवय परस्पर यदल जाते हैं तदनुसार यदु व यादु कहाते २ भाषा में जदु च जादु कहाने लग गये। ह्रस्व उकार की

मात्रा का उचारण बहुत ही शीव्रतम होना है श्रनणव जाद जाद कहाते २ भाषा भाषी लोग इस जाति को जाद जादु कहने लगे श्रीर फिर जाद का दकार टकार में वदल जाने से यह चित्रय जाति "जार" मही जाने लगी। जैसे प्रचलित भाषा में ग्रुड शब्द यम की लोग जम बोलते हैं और यमब्रितीया को जमब्रितीया भी बोलते हैं इस ही तरह यमदक्षि व जमदक्षि तथा यमराज व जमराज आदि आदि अनेको शब्द हैं। श्रतः मग्डल को इस जाति के उद्यार के तिये भी बहुत कुछ सुव्यवस्थायं निकालनी हैं। माली जानि का बहुत फुछु संसर्ग द्विजत्व के साथ मिलता है श्रीर दन में कई भेद सिनियों के भी विद्यमान हैं यह जाति मधुरा के राजा कान्ह की सन्तान है इन में पँवार, फलमाली, मथुरिया, कछपाहा, काछी आदि श्रादि प्रसिद्ध चुनिय भेद उपभेद हैं श्रतः द्विजन्य के फौन २ से कर्मों की यह जाति श्रधिकारिए। है इस पर भी विचारपूर्वक व्य-वस्था पास करनी हैं इन का विवर्ण मकार की जानियों के साथ मिलेगा। तेली जाति के साथ जो श्रन्याय हो रहा है उस का दिग्दर्शन मात्र इस पुस्तक के पुष्ठ ३= से ४० तक में दर्शा श्राये हैं इस जाति में तिल व तेल का व्यापार होता है और तिल छोटे से छोटे व उच से उच्च यज्ञ में काम ग्राने हैं श्रीर नेल व तिलों के पदार्थी को उच्चतम कोटि का ब्राह्मण समुदाय भी निधड्करूप से शहण करता है सखरी वस्तु तेल द्वारा वनने सं पक्षी याने निखरी समभी जाती है पर इतने पर भी इस जाति के हाथका पक्षा भोजन च स्पर्श किया जल प्रहण किये जाने से भारत का पूर्वी प्रान्तस्थ हिज समुदाय परहेज व घृणा करता है, राजपूताना में तथा मालवा में इस जाति के हाथ का जल ही नहीं किन्तु पकान मिठाई परी ऋदि खायी जाती हैं श्रतएव मण्डल को इन की वर्णव्यवस्था पर विचार . करते हुये इन के हाथ के छुये हुये जल व पूरी मिठाई खायी, जानी चाहियें या नहीं इस का निर्णय करते हुये इस जाति के उद्धार की व्यवस्थानों पर भी विचार करना है। तम्बोली जाति के हाथ के पान सर्वत्र सब कोई खाते हैं श्रतएव इस जाति को द्विजत्व की उपाधि मिलनी चाहिये ।श्रीर इन का ज्यापर भी शुद्ध व पिंचत्र है इनके श्राचरण भी उत्तम है क्योंकि लिखा है कि They observe a high degree of Personal Purity. श्रर्थात् ये श्रपने श्राचारं विचार से बहुत ही पवित्र श्रीर

रुम हैं। यह एक निष्पत्त कलेक्टर की राय है इन में कई भेद स्त्रियों के से हैं और ये लोग अपने को चित्रय मानते हैं अतः इस पर भी मराडल को-विचार करना है। कुम्हार जाति की उत्पत्ति लिख कर उन्हें शुद्ध व नीच ठहराने के लिये प्रनथकारों ने जो विष उगल फर इस जाति को चति पहुंचायी है उस का सूदम सा विवर्ण इस पुस्तक के पृष्ठ १६५ में श्रा चुका है श्रीर इस जाति में कई चित्रय वशों का समुदाय सम्मिलित होना कई प्रन्थकारों व श्रफसरी ने माना है और ऋषियों ने इस जाति को प्रजापति की पदवी भी दी हैं नथापि यह जाति ब्राह्मण ऋषि द्वारा उत्पन्न हीने से द्विजत्व की अधिकारिए। है इस जाति के हाथ के मिट्टी के वर्तन सर्वत्र प्रहुए। कियं जाने हैं अतः इस जाति के द्विजत्व श्रधिकारों पर विचार करना होगा। सुनार जाति के विषय कदाचित् एक श्रलग ही पुस्तक होगी नथापि इस जाति के नाम के अन्तर्गत कई वर्ण के लोग हैं जो श्रपने पेशे व धन्दे के फारण सर्वत्र सुनार ही कहे जाते हैं श्रर्थात् पुक समुदाय पतित, दासीपुत्र व संकरवर्णी सुनारों का है, दूसरा समदाय उपब्राह्मण वर्ण का है जो कहीं कलार ब्राह्मण व कहीं बा-ध्यणीय सुनार कहाते हैं \* तीसरा समुदाय चत्रिय अजमीढ़ याने मेड़ सुनारों का है। चौथा समुदाय वैश्य सुनारों का है जो स्वर्णविणक फहाने हैं पाँचवाँ समुदाय ब्राह्मण ऋषि से उत्पन्न होने से उप-श्रह्मण है इस तरह खुनार जातिमात्र को साधारणतया हिन्दू समु-दाय ने अपने श्रक्षान वश दासीपुत्र व संकरवर्णी तथा शर्द्रवर्णी मान लिया है ऐसे ही सर्वत्र सुनार जातिमात्र भी अपने को चत्रिय वर्ण में मानने व समभने लगी जिस को देख कर व सुन कर हिन्दू समुदाय चौंकता है व स्वर्णकार जाति का द्विजत्व कहा जाना उन के लिये एक नई सी वात मालूम होती है हमारे अन्वेपस् में हमें श्रनेको नाम वाले सुनार मिले उन संच की श्रलग श्रलग मीमांसा भविष्यत् में होगी, क्योंकि यथार्थ में कई ब्राह्मण, चत्रिय श्रीर वैश्य समदाय पेसे हैं जो स्वर्णकारों के धन्दे को एक लामकारी धन्दा सम्भ कर करने लग गये हैं और उन के धन्दे के कारण वे भी

<sup>🗱</sup> देखी इस पुम्तक के पृष्ठ १५७ में भी इन का विवस्ण श्राया है।

<sup>🕆</sup> देखी इस ही पुम्तक के पृष्ठ ६१ में लिख आये हैं।

सुनार ही कहे जाने लग गये हैं तथा कहीं कहीं वे भी विद्या के प्रभाव से अपने की सुनार ही मानने व समक्षने लगे हैं अतः ऐसी दशा में इन सब की यथार्थ स्थिती के श्राधारानुसारमण्डलको सुनारजाति के उद्धार के प्रयत्नों की मीमांसा करना है। लुहार जातिके विषयमें भी वड़ा विवाद है पर यह जाति विश्वकर्म वंशी उपब्राह्मण वर्ण में है ऐसे प्रमास मिलने हैं क्योंकिइनके भेर विश्वकर्मवंशी, मधुरिया, श्रोभा,रावत,श्रीवास्तव,तुमरिया श्रादि २ श्रनेकों हैं याने कल ७३६ भेद हैं जिन में से कोई समुदाय चत्रिय वर्णी कोई समुदाय उपवासण वर्णी कोई समुदाय शुद्ध वर्णी ठहरता है प्रायः हमारे श्रन्वेषण में लोग इन्हें कहीं कहीं जनेऊ धारी देखकर आश्चर्य किया करते थे और प्रमाणशन्यतारूप में इनकी निन्दा किया करने थे किसी २ विद्वान ने इस जाति के विरुद्ध कुछ प्रमाण व हेतु भी दिये हैं अतः उन पर भी लक्य करते हुये मएडल को व्यवस्था निकालकर इस जाति के उद्धार के श्रर्थभी नियम बनाने हैं। बृदुई जाति के विषय में भी बहुत कुछ पुस्तकादि व आवेदन निवेदन आये हैं उन पर लंख्य करके इस जाति का उद्धार होना भ्रावश्यक है क्योंकि यह जाति विश्वकर्मा ब्राह्मण ऋषि की सन्तान है लोग मिथला देश में निवास करने से श्रपने को मैथिल बढ्ई भी कहते हैं तथा वीर्य्य प्रधानता के नियम से बाह्य अपि की सन्तान अपने को मानंकर अपना वर्ण बाह्याण बतलाते हैं तद्वत् अपनी जाति को कार्य्य चेत्र में भी लाने के प्रयत्न में भी हैं यह्नोपवीतादि धारण करते चले जारहे हैं, इनके विषय में कुछ थोड़ासा इस पुस्तक के पृष्ठ २२६ व २२७ में भी लिखा जाञ्चका है, जब विश्वकर्मा ऋषि से इस वंश की उत्पत्ति हुई तव सृष्टि में इतनी लोक संख्या नहीं थी श्रौर न मनुष्यों की श्राजतक की सी प्रवंत बासनायेंही थीं वरन सब लोग सन्तोषी व निर्लोभी थे श्रतः उस समय थोड़े से शिल्पीही वस थे परन्तु धीरे धीरे मनुष्यों की इच्छायं व आवश्कतायें बढ्ने लगीं और मैथुनी स्टिष्ट की लोक सँख्या भी बढ्ने लगी ऐसी अवस्था में थोड़े से विश्वकर्मा वंशी शिल्पीगण जातियं सुनार, बढ्ई, आदि र मैथुनी स्टिष्टी के मनुष्यों की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये पर्य्याप्त न थीं श्रौर उस समय इस फाम में विश्वकर्म वंशी शिलिपयी को बड़ा लाभ होनेलगा श्रतः शिल्प कर्म को एक लाभदायक धन्दा समस्र कर श्रन्य ब्राह्मण

क्षत्रिय, वैश्य श्द्र, श्रीर सङ्करवर्णी समुदाय ने भी इस धन्दे की प्रहुण करितया जिससे काष्ट्र का काम करने वाले समुदाय के छोटे मोटे मिलाकर सब भेद २६१० होगये श्रौर उन सबने ही श्रपने को ब्राह्मण कहना च मानना स्त्रीकार करिलया श्रीर भेडिया धसान की तरह लगे जनेऊ पहिनने व तिलक छापे लगाने तथा खडाऊं पहिनकर परस्पर पंडितजी २ कहने व नमस्कार करने लगे यहां तकही नहीं किन्तु श्रन्य उच ब्राह्मणों के साथ भी ये लोग श्रन-ऽधिकारी पनसे नमस्कार करने लगे तदवत् विवाद पडकर मुकदमा हाईकोर्ट तक चला वड़े बड़े नामी संस्कृतक विद्वान वादी प्रतिवा-दिगौक्षतधा गवर्नमेन्ट की स्रोर से पश्च सरपश्च नियत किये जाकर निर्णयान्तर दूषम निकला कि सुनारादि शिल्पियों को उच ब्राह्मणीं के साथ नमस्कार करने का श्रिधिकार नहीं है ‡ इसही तरह सम्पूर्ण उस हिन्दू समुदाय नेभी शिल्पी जानियों के साथ हेंप व घृणा प्रकट करने में कुछ कसर न छोड़ी अर्थात् काप्ट का काम करने वाले बढ़ई मात्र की शूद्र, सकर पतित, दासीपुत्र श्रादि २ लिख मारा जिससे शिल्पी जाति की उन्नति में एक बड़ी भारी वाधा उत्पन्न द्दोगई श्रोर बदुइयों में का ब्राह्मण समुदाय भी जब श्रपने को लोगों के सामने ब्राह्मण वतलाना है तो यह लोगों को नईसी वात जचती हैं परन्तु निष्पत्त भाव से विचारशक्ति को काम में लेने की श्राव-श्यकता है क्योंकि कुछ मैथिल ब्राह्मण, कुछ गौड़ ब्राह्मण कुछ नागर ब्राह्मण् और कुछ कन्नोजिये ब्राह्मण् समुदाय भी हमें यहईपने का कास करता हुआ मिला जिनके योनि सम्बन्ध अपने २ वर्गमें अद्या-षि चल भी रहे हैं वहुत से चौहाण, टांग श्रौर जांगड़ा आदि २ प्रसिद्ध राजपृत वंश भी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं, इसही तरह यर्थाथ में कुछ समुदाय संकरवर्णस्थ पतित व दासीपुत्र बढ़इयौ का भी इस बढ़ई वर्ग में सम्मिलित है इसलिये सब धान बाईस पंसेरी न तोल कर इनका श्रलग २ निर्णय करना भी है श्रतः पूर्वा पर विचार करके निष्पच व सत्त्योदार भाव से वर्द्ध जाति के कल्याणार्थ भी मगडल को यहुत कुछ निश्चय करना है। निहिजाति

<sup>ः</sup> मुद्दं मुद्दाउलेद } प्रस्कारी हुक्म की श्रसली नकल भविष्यत में देंगे। यह हुक्म मन् १७७६ मुलाई माह का है॥

के विषयं भी बहुत बुद्ध विचार करना है क्योंकि नाई जानिके विरुद्ध धहुत कुछ सम्मतियं मिली हैं इस जाति की उत्पत्ति एक विद्वान ने ज्ञिय वाप वा श्रुद्धा मा द्वारा लिखी है दूसरे एक श्राचार्य्य ने कुवेरी वाप व पट्टीकार मा द्वारा लिखी है तीसरे विद्वान ने ब्राह्मण पिता व ग्रुदा द्वारा लिखी है इसही तरह श्रीर भी दूसरे २ विद्वानी ने कुछ फेरफार करके भी लिखा है, प्राचीन काल में जो यहे विद्वान व तर्क शास्त्र के जानने वाले थे श्रतः उनका नाम न्यायी रक्खागया था जिसका विगड़ा हुआ रूप नायी व नाई होगया इनकी विद्या बुद्धि के कारण लड़के लड़की का विवाह, शादी, सगाई व्याह श्रादि इन्हीं के सम्मति के श्रवसार होते थे यह जाति प्रायः श्रभीतक इमा-न्दार व प्रतिष्ठित समभी जाती है श्रकेली युवा यह वेटियों को हजारों के जेवर सहित इनके साथ निधड़क रूप से भेज देते हैं प्राचीन कालमेंजितनी इस जातिकी स्थिती उत्तम थी उतनीही आज फल निरुष्ट है तथापि यह उचतम कोटि को पहुंचने के उद्योग में है श्रीर श्रपने को ब्राह्मण वर्ण में वतलाती है हिन्दू समुदाय इसके विरुद्ध है कोई इन्हें शद वर्ण में, कोई सतश्रद वर्ण में कोई संकर वर्ण में वतलाते हैं, शास्त्रीय एक नियम से यह जाति ब्राह्मण वर्ण तथा दूसरे मन्तव्य से चत्रिय वर्ण में ठहरती है परन्तु इनके मुख्य भेद मम्म हैं अतपव प्रत्येक की अलग २ स्थिती को देखकर उनका वर्ण निश्चय करना है, इनमें कन्नोजिये, सरयूपारी, तथा नाई पांडे श्रादि भेदों का ब्राह्मणत्व से सम्बन्ध है या नहीं तथा उमर, राठोड़, गौड, वैस श्रीर श्रीवास्तव श्रादि नाम वाले नाइयों का सम्बन्ध चित्रयत्व से है या नहीं यह मण्डल को निर्णय करना है इस जाति का विवर्ण जो संग्रह हुआ है बहुतही बड़ा है उसे भविष्यत में प्रका-शित करेंगे तथापि प्रन्थकारों ने लिखा है कि:--

## नाई दाई बैद कसाई। इनका सूतक कभी न जाई॥

पुनः पेसा भी पाठ मिसता है कि:- "नराणां नापितो धूर्तः स्त्रीणां वन मासिकः" इसही के भाव को लेकर भाषा का कवि सिसता है कि:-

#### नर में नाई पर्लरू में काग। पानी में का काछुवा तीनों दगाबाज।।

अर्थ तो सीधाही है अतएव मएडल से यह जाति श्राशा लंगाये हुये हैं कि नाई जाति के कल्याणार्थ व्यवस्थायें निकलनी चाहियें ऐसी हमारी निजकी सम्मति जाननी चाहिये। युक्त प्रदेशीय श्रार्थ्य सामाजिक गुरुकुल में नाइयों के लड़कों के यहीपवीत करादिये गये हैं श्रीर प्रायः श्रार्थ्यसामाजिक नायी ही जनेऊधारी हमें मिले भी हैं द्यतः भविष्यत के लिये इन का वर्ण निश्चय कर देनाचाहिये जिससे ये रोक टोक ये लोग सुकार्य्य चेत्र।में श्राजांय। कुस्रेरे जातिकेयारे में इस ही पुस्तक के पृष्ठ १६५ में भी लिखा जा चुका है यह जाति सर्वत्र यहोपवीतधारी है, ब्राह्मण ऋषि की सन्तान होने के कारण ब्राह्मणुत्व की श्रधिकारिणी है इन में विद्या का श्रभाव है अतः यह जाति श्रपनी श्रप्तली स्थिती पर नहीं है तथापि कोई कुरीति पेसी इस जाति में नहीं मिली कि जिस से ये द्विजत्व से सदा के लिये पतित करके गिरा दिये जांय, अतः इन पर भी विचार करना है। हुस्र जाति के विषय में भी बहुत कुछ विचार करके निर्णय करना है इस जाति की विद्या स्थिती वहुत उन्नति मार्ग पर है ग्रतः ये लोग श्रपनेको गाँड ब्राह्मण्वतलाते हैं परन्तु इनके ब्राह्मण्त्व केकुछ प्रमाण् हमें मिले हें तहां वेरयत्व के भी विशेष मिले हैं वह सब विवर्ण ढकार की जातियोंके साथ लिखंगे तथापि यहजाति इनके श्राचार, विचार, रहन, सहन, कर्म, धर्म व वर्तमान स्थिती के कारण ब्राह्मणत्व की अधिकारिए। है, जैसा हम इस पुस्तक के पृष्ठ ४१ में लिख आये हैं हमें जयपुर श्रादि स्थानों के प्रसिद्ध दूसरों से मिलने पर भी कोई प्रमाण इस जाति के यहां से न मिले और लखनेउ की तुरह हमारी जयपुर यात्रा भी निष्फल हुई, इस जाति के वैश्यत्व के पोषक जी लेख मिले हैं वे सबके सब करीब रमुसलमान इतिहास लेखकी के हैं श्रौर उन्होंके श्राधारपर किन्हीं २ सरकारी श्रफसरोंनेवश्रन्थकारों ने भी इस जाति को बेश्यवर्ण में लिख दिया है परन्तु यह लेख द्वेप-पूर्व-युक्त दशा का होने से अत्राद्य सा है जिस का विवर्ण इसजाति

के आद्योगान्त विवर्ण के साथ भविष्यत में प्रकाशित होगा क्योंकि यथार्थ में इसजाति की उत्पत्ति महातपस्वी च्यवन ऋषि च सुकन्या द्वारा हुई है, ऋषिजी का आश्रम गुड़गांव जिलेके रिवाड़ी से १६ कोस की दूरी पर नारनील से दो चार कोस पर ही कानीड़ (अहेन्द्रमढ) के रास्ते में दूसी व ढोसी एक पहाड़ी है वहां ही से इस जातिका निकासहै चतः रिवाड़ी,जयपुर,नारनील, कानीड़ः व दिल्ली श्रादि में ही इसजाति की विशेष होक संख्या है युक्त प्रदेशके कई ज़िलों में भी यह जाति है पर सब वहां ही से गये हुये हैं यहां स्थानामाव से इतना ही लिख कर विशेष विवर्ण भविष्यत में लिखेंगे। देखें मंडल इस जाति की वर्णव्यवस्था विपयक क्या निर्णय करता है ? वीर्य प्रधानता के नियमानुसार तो यह जाति निःसंदेह बाह्मण वर्ण में है हमें तो ऐसाही प्रमाणित हुवा है। महिं। नाम की एक जाति है ये लोग श्रपने को वैश्य वतलाते हैं पर हमारे श्रन्वेपए में किसी ने इस जाति को वैश्य किसी ने चित्रय तो किसी ने इन्हें द्विजत्व से गिरे हुये तथा किसी ने इस जाति को संकरवर्ण में यतलाई परन्त अपने कथन की पृष्टि में उन लोगों ने कोई प्रसाण पेश नहीं किये जिन के श्राधार पर यह जाति द्विजत्व से गिराई जावे हां किसी २ ने यह युक्ति दियी कि यह शब्द "मात्रोर" का श्रपभ्रंश है जिस का श्रर्थ मा श्रीर, वाप श्रीर होता है कदाचित् ऐसाही या न हो? परन्तु हमारे अन्वेषण में प्रायः इस जाति के भव्रजन कहीं अपने को माहौर फहीं माहर, कहीं महावर व कहीं मधुरिया चैश्य चतलाते थे एक योग्य विद्वान ने हमें यह राय दियी कि यह जाति महुवार कहाते २ कहीं महुर, कहीं माहुर कहीं माहोर, कहीं माहौर, कहीं मात्रोर,श्रोर कहीं महावर तथा कहीं मधुरिया कही जाने लगी, और महुवार का भ्रर्थ भी उस विद्वान् ने ऐसा किया कि महुवा जिस की शराव वनती है उसके व्यापार करनेसे महुवार व महुवाल वैश्य कहाये श्रीर उस विद्वान ने अपना नाम प्रकट कराना भी नहीं चाहा है, हमारे श्रन्वेपण में हम ने पता लगाया है कि यह माहोर व माहुर नाम कई जातियों मे मिलता है यथा:--

माहोर कोली. माहोर सुनार, माहोर कहार, माहोर कुम्हार, माहोर

कलवार, माहोर किसान, श्रीर माहोर कोरी श्रावि श्रावि यह नाम सनेकों जातियों के साथ में मिला है श्रतः धर्म व्यवस्था सभा निर्णय करें कि श्रागारा प्रान्त के माहोर इन्हीं में से कोई हैं या श्रन्थ? क्योंकि मिस्टर C. S. W. C. सरकारी श्रफंसरने लिखा है कि यह कलवार जाति का एक मेद है \*पुनः वेही श्रफसर लिखतेहैं कि:—

In Agra we have the Mathuriya or "Those of Mathura," who are also called Mahajan and deal in corn, having given up the liquor trade altogether. श्रश्नीत् श्रागरे में मश्ररियों का पता भी लगता है जो महाजन भी कहाते हैं श्रोर श्रनाज का व्यवहार करते हैं जिन्हों ने शराय के धन्दे की विल्कुल छोड़ दिया है, इस ही को पुष्ट करने के सम्बन्ध में हमारे पास शाहजहांपुर की श्रोर के महावर वैश्यों के भिजवाय हुए पश्र भी श्राये हैं जिन का मर्माश इस प्रकार से है कि "श्रागरे प्रान्त के माहोरों से उध श्रेणी के मनुष्य परहेज करते हैं (बचाव) रखते हैं यहां तक कि उनके पात्रों से जल नहीं पीते, परन्तु यहां हमारी तरफ असद व्यवहार कुछ नहीं है श्राह्मशादि सब वरणों में हेल मेल खान पान यथोचित रीति से हैं" श्रतरब उपरोक्त श्राधारानुसार हम श्रयनी निज की सम्मति श्रागरे प्रान्त के माहोरों के प्रति कुछ न देकर मंडल के निर्णय तक स्वाधीन रखने हैं।

यह जाति सामान्यतया तो सर्वत्र ही है परन्तु विशेष रूप से इस जाति की लोक सख्या आगरा प्रान्त तथा शाहजहांपुर प्रान्त में है किन्तु इन दोनों प्रान्तों की स्थिती च जाति पद में वड़ा अन्तर है हमें विश्वासनीय श्रोतद्वारा ऐसा भी निश्चय हुवा है कि आगरा प्रान्त में जो वेश्य हैं वे महौर कहाते हैं और शाहजहांपुर तिलहर आदि ज़िलांके श्रास पासरहनेवाला वेश्य समुदाय महावर कहाता है आगरा प्रान्त के माहौरों का समीपी सम्बन्ध चोसेनी घेश्य समुदाय से बताया गया है, यह सब जो ऊपर कहा जाजुका है सर्वसाधारण का मत व सम्मतियों के आधार पर है परन्तु हमने बहुत दीर्घदर्शिता

<sup>#</sup> देली C. & T. Page 107.

के साथ में श्रन्वेपण करने से परिणाम में उपरोक्त दोनों प्रान्तों की माहौर व महावर समुदायों में कोई कर्मा ऐसा प्रचलित न देखा जिसके श्राधार पर इस जाति का नीचत्व प्रकट होकर यह जाति द्विजत्व से गिराई जाती, श्रतः हमारी निजकी सम्मति में यह जाति वैश्य वर्ण में नहीं है वरन ज्ञत्रिय वर्ण में है यद्यपि ये लोग अपने को वैश्य ही मानते व बतलाते हैं परन्तु यह ठीक नहीं वर्षीकि सम्निय, षंश में महाउठ एक वड़े प्रतापी राजा हुये हैं उनका वंश उन्हीं के नाम पर महाउर कहाते २ विद्या के श्रमाव से "माहुर" कहाने लगा । श्रौर उस माहर का वदलते २ माहौर, महावर, माहौर, घ माश्रोर होगया जब इन नामों पर श्रन्य द्विज समुदाय सन्देह व संकल्प वि-फल्प उठाने लगी तब इन में का पठित समाज श्रपने की मधुरिया फहने व बताने लगा। हमारे जनरल नोटिस के अनुसार आगरा प्रान्त की इस जाति ने कोई प्रमाण नहीं विये पर शाहजहांपुर प्रान्त वालों ने वहुतही किञ्चितसा सङ्गेतमात्र वृत्तान्त लिखा है जिसका भावार्थ यहां लेलिया गया है हमें मंडल से इस जाति के कल्याणार्थ सुव्यवस्था निकाली जाने की रढ़ श्राशा है विशेष विवर्ण भविष्यत में भकाशित किया जायगा। पहादी ब्राह्मण नाम की एक जाति है इन की स्थिती व आचरणों की प्रायः लोगों ने प्रशंसा की है भारत के उत्तरी भाग से इस जाति का निकास है इन में गोत्र प्रणाली तथा द्विजत्व की कई रीतियें प्रचलित हैं परन्तु इस जाति में विद्या का अभाव होने से यह जाति अपनी असली वशा को भी भूले हुयें है श्रतः इन्हें श्रपने को सम्हाल कर कुछ प्रचलित क़ुरीतियों को स्व-जादि में से उठाना चाहिये मएडल को विशेष रूप से इनका विचार करके सुज्यवस्था देना है।भोजक नाम की पुष्करत्त्रेत्र में एक जाति है यह जाति अपने को ब्राह्मण वतलाती है परन्तु अजमेर घ पुण्कर क्षेत्र में प्रायः लोगों ने इनको ब्राह्मण नहीं वतलाया किस्ती ने इन के लिये गुजर समुदाय में से, किस्ती ने इन्हें मेर जाति में से बतलाया, किसी ने इनका वर्ण ग्रूड वतलाया और किसी ने कुछ श्रीर किसी ने कुछ वतसाया परन्तु विशेष रूप से इन के ब्राह्मण्टन केविरुक्त सम्मित्यें मिलीं हम अन्वेषसक्षेत्रर्थ पुष्करक्षेत्र में दो वार गये और अन्य जातियों के साथ २ इस जाति का अन्धेषण किया,

पुष्करत्रेत्र में दो यस्ती हैं। छोटी वस्ती च वड़ी वस्ती, श्रथवा छाटा वास व वड़ा वास इन दोनों छोटी वड़ी वस्तियों के लोगों में पर-स्पर विवाद है अर्थात् छोटी वस्ती जिसमें गौड़ व सनाख्य ब्राह्मणी की ही श्रधिकता है उनका कहना है कि "बड़ी बस्ती के पएडा लोग मेर जाति ग्रुद्र जनेऊ डाल कर सुख से पाराश्वर ब्राह्मण बोल कर यात्रियों को धोका देके पाद पुजवाते हैं श्रीर उन्हें श्रम खिलाकर पापमस्तीति करते हैं, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि ये लोग घाहाण हैं ऋजमेर सरकारी वन्दोवस्त की तवारीख से प्रमाण पाया जाता है कि ये लोग भोपत के वश में भेर हैं और बहुतही दलेल हैं, श्रतएच हम हिन्दू मात्र यात्रियों को सावधान करते हैं कि जब के पुष्करजी के स्नान को आवं तो निर्णय करके जो याहारा सावितही उसको पएडा वनाना चाहिये" इसने जहां छोटी वस्ती के मुखिया पटेंनों से निश्चय किया तैसेही वड़ी वस्ती में जाकर शामलात जा-गीर की कमेटी के सेकेटरी मुन्शी श्रम्वालाल जी तथा भोजक जाति के महामान्य कई सद्धनों से भी पूछा पर शोक! उन्होंने श्रपनी पुष्टि में कोई प्रमाण पेश न किये वितक कहाकि "परिवत श्रीधर के श्राजाने पर श्रापकी सेवा में मएडल कार्यालय को प्रमाण भेज दिये जावंगे" परन्त श्राज श्रमुमान छः मास होगये कुछ भी प्रमाण नहीं श्राये, हां छोटी वस्ती के पटेल पं० सावित्रीप्रसादजीने श्रनेको प्रमाण व काग-ज़ात तथा इतिहासादिकों के लेख इन के वृाह्म एन्ब के विरुद्ध दिख-लाये उन सब को मराडल के निर्णयान्तर बृहद्सप्तखराडी प्रनथ में देंगे तहांही निज सम्मति भी देंगे। दर्जी जाति के साथ भी प्रायः उचवर्णी समुदाय द्वेप बुद्धी रखता हुआ इस जाति को ग्राद्भवर्ण में यतलाई है परन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि दर्जी जाति के सैकड़ों भेदों में से पीपावंशी श्रीर नामदेववंशी ये दो मुख्य भेद हैं ये दोनी ही ज्ञिय ऋषियों के नाम होने से ये ज्ञिय हैं इनका एक भेद धैरयवर्णी दर्जियों का भी है किसी र प्रन्थकारने इस जाति की वैरय वर्ण में मानी है अतः मराडल से आशा की जाती है इनके भेदों के विवर्ण पर दृष्टि देकर निर्णय करे, क्योंकि परशुरामजी के भय से इस जाति ने ऋपने को द्विजत्व से छिपाया, यथाः-

**अ: देखी यद्भवासी २८ श्रगस्त सन् १८६३** 

### चत्री मारि निचत्री कीघों; सुईले स्रोलो लेलीघ्यों।

श्रर्थात् परश्ररामजी के भय से श्रनेकों चित्रय थीरों ने श्रपनी जीवरचा स्ईका काम धारण करके को थी श्रतः मएडल इस श्रोर व्यायुक्त व्यवस्था है। धीमान् जाति एक शिल्पकर्म, करने वाली जाति है इनके दर्म धर्म प श्राचार श्रनाचार पर विचार करने से ये ब्राह्मण वर्ण में प्रतीति होते हैं। लीहश्रम् जाति चित्रय वंश के श्रन्त- मेंत है यह स्थ्यंवशी चित्रय हैं इस वंश के राजा चृहद्रल को रूपण मगवान ने लोहध्य की पद्यी ही थी यह विवर्ण महाभारत में मिलता है जिसे मिल्यत में लिखेंगे। द्वाधीच श्राह्मण जाति के विपय में भी मएडल को विचार करना है क्योंकि जयपुर के चौवे कृष्णचन्द्र ने गौड़ जातीय पंजमञ्जाल शिवनन्द महारवालोंक पञ्चाह संवत् १६५ द चेत्रमास के कृष्णपद्म की तिथ्यादि के पत्रेपर टिप्पण की ठौर शिवपुराण के निम्नलिखित श्लोक को लिख दिया था कि:—

### ्द्रधीचि गौतमादीनां शापेनदग्ध चेतसाय्। दिजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्म्मणि॥

शिवपु० विगे० सं० ग्र० २१ स्रो० ४३

चौबेजी का अर्थः—"दथीचि ऋषि के वंग्रजों को श्रांर गौतम के वंग्रजोंको वैदिक फर्म में याने वेदिक मन्य उचारण करने में प्रधिकार नहीं है क्येंकि ये शाप से ग्र. अर्म के अधिकारी होय के वेदिक मार्ग से विद्युत होगये हैं" परन्तु दाधीच याहाण समुदाय ने इस अर्थ को मान हानि जनक माना और तद्मुसार जयपुर कौसिल तक मुकद्दमें चले अन्त में चौवे कृष्णजन्द व मुक्तालाल शादिकों को मुदाफी मांग्नी पड़ी अतः दोनों ही जातियों के यहाँ से पुस्तकादि हमारे पास आई हैं अतः मरडल को सम्यक प्रकार से निर्णय करना है कि इस स्कोक का यर्थाध भावार्थ क्या है क्योंकि परस्पर लड़ना मगड़ना व द्रेप बढ़ाने से कोई लाम नहीं। निज सम्मति सहित पूरा २ विवर्ण भविष्यत में अर्काशित होगा। ये लोग उच्च ब्राह्मण समुदाय में से शुक्त अक्षल है दुः न्यांति भाई हैं जयपुर राज्य में गोड़ सनाव्यों के साथ

कयो पक्को में सिम्मिलित हैं अतः एक दूसरे के विरुद्ध मिथ्या कह कर परस्पर प्रहाय लिए उत्पन्न करना उचित नहीं है हमारे अन्वेषण में लोगों ने इस रहोक पर मण्डल हारा भी विचार होने की आवश्यका वतलाई है। हलवाई आति के विषय में थोड़ासा पृष्ठ १४३ में लिखा जाञ्चका है तथापि इस वैश्य जाति का उद्धार फरना भी मण्डल का एक कर्तव्य है अन्भिक्ता से इसजाति के विरुद्ध किसी किसी विद्वान ने लिखा है यह विवर्ण तथा उसका खरटन धर्म व्यवस्था सभा में निर्णय के समय पेश किया जायगा खतः यह जानि गुद्ध वंश्य है और इन्हें वेश्य वर्णानुसार कर्म करने के अधिकार हैं। महाजन वेश्य जाति जिस के विषय में पृष्ठ १५५ में सद्देन मात्र लिखा जा जुका है इस वेश्य जाति के कर्मेंग्री व स्वाचारी होते हुये मी प्रायः उद्य हिन्दू समुद्दाय इस से द्वेपच शृगा रखती है अतापव इस अन्याय को उकवाने का उपाय मण्डल द्वारा आशा की जाती है युगोक्त यह जाति खुकमों में प्रवृत होने की इच्छुक है पर हिन्दू समुद्दाय उस में परस्पर के ईपां द्वेपके कारण पाधा डालता है यह शास्त्र कहता है कि:—

"महाजनो येन गतस्सपन्यः"

श्रथांन् जिस मार्ग से श्रेष्ठ धम्मांत्मा व श्रास विद्वान् लोग चलें चहुई। पन्य हे श्रतप्व वैश्य समुदाय में जो कमेंग्री, सदाचारी समुदाय था उसे महाजन की पहची दीगई थी। लेिश्री—लिश्री यह जाति भी मएडल से श्रपने उद्धार की श्राशा लगाये हुए हैं ये कहीं लोधा वक्कीं लोधी फहावे हैं पूर्वकाल में पाप कमीं हत्यारे समुदाय पर यह जाति रोप (क्रोध) करती थी श्रतः भ्रापियोंने इन्हें "रोपी" कहा जिस का विगदा हुशा कप लोधी होगया क्योंकि रकार च लकार दोनों सवर्गी हैं, परन्तु एक इसरे विद्वान् का ऐसा भी मत है कि इस जाति की श्राईता पर करवाश्रम में श्रिपगण प्रसप्त होकर इन्हें "धी" (उत्तम दुद्धि) पदान की थी तिससे ये लोधी कहाने लगे, महान्मारत में ऐसा लेख मिलना है कि:—

शुद्धांसि रुद्धोसि निरञ्जनोसि संसारमाया परिवर्जनेति ॥ श्रवः यह जाति भूरकर्मी जातियों से रुद्ध याने नाराज रहती थी इसलिये इन्हें रुद्ध कहागया जिसका विगड़कर भाषा में रोध, लोध; रोधी, व लोधी, होगया है इस जाति का आदि स्थान नरवर है, यह इत्रियवंश है अनेकों स्थानों में ये लोग अवतक "ठाकुर साहव्" फहाते हैं, परन्तु कुछ कुम्मीं भी कहीं २ इस जाति में आमिले हैं, श्रीर श्रपने को इनमें से वतलाते हैं पर इस जाति के लोग उन्हें श्रपने में नहीं मानते हैं राजा लखुमनदास ने यह लिखकर यड़ी भूल की है कि श्रागरा के नीचे २ के भागों में यह जाति ऐसी नीची समभी जाती है कि इनके हाथ का छवा जलभी कोई नहीं पीता है पर यह ठीक नहीं क्योंकि हमने गौड़ व सनाट्य ब्राह्मणीं को इनके यहां पक्ती रसोई जीमने व विवाह शादी सम्पूर्ण कर्म निधडक रूप से कराते अनेकों स्थानों में देखा है। शास्त्र व स्मृतियों में तथा श्रत्रिसंहिता से भी इसजाति की स्तियत्वता सिद्ध है। विशेष भविष्यत में ॥ पहरी यह एक चौहाण वंशी चत्रिय जाति का मेद है इन का निकास जयपुर राज्यान्तर्गत खंडेला से है जो ब्रार. पी. सी. रेलवे के श्रीमाधोपुर से ५ कोस की दूरीपर एक स्टेशन है ये ज्ञिय पहिले राजावों के Body guard शरीर रक्तक रहा करते थे अतः ये पहरी कहे जाने लगे प्रायः शरीर संरक्तक वह जाति समुदाय रक्खा जाता है जो स्वामी भक्त व सन्धे वीर होते थे श्रतः राजवंश के . संरत्नकों को पूर्व काल में "पहरी" का पद मिला था एक कलेक्टर साहब का ऐसा लेख है कि The name is applied to a considerable sept of Rajputs etc., etc., श्रशीत् यह नाम एक राजपूत वंश का है अतएव इस जाति को चित्रय धर्मानुसार कर्म करने चाहियें इस पर व्यवस्था निकालना है क्योंकि जव परग्रुराम जी महाराज ने पृथिवी को २१ बार निः जित्रेय कियी तव इस जातिने भी उनके भय से राज्यस्थान छोड़कर पश्चिमोत्तर प्रान्त के देहरादून आदि जिलों में जा छिपकर अपनी रत्ता कियी. यथाः-॥ सर्वेय्या ॥

त्तित्रय समूल कपोत भये भृगुनायक छोपि लिये वहरी, जेहि देश दुरे तहां वाहिमगे छप नारि अधीर नहीं ठहरी। तेहि नाम से वंश विख्यात भये मक आस प्रसिद्ध भयो पहरी।। अर्थ-तो इस का सीघादी है। इनका गोत्र पहाड्या खांप चौद्याण् निकास खंडेला तथा इनकी देवी चक्रेश्वरी माता है क्योंकि एक इतिहास वेसा विद्वान् लिखते हैं:-

॥ दोंदा ॥

#### पहारचा वंश चौहाण का, उत्पत्ति खंडेला ग्राम । कुल देवी चक्रेश्वरी, जपे जो अगवंत नाम ॥

इसका भावार्थ ऊपर श्राचुका है शेप विवर्ण भविष्यत में देंगे। नोट:-इस सारांश नामक प्रकरण में हमने उन जातियों पर टिप्पणियें दी हैं जिन्होंने कि मण्डल की अपनी २ जाति विषय में प्रमाण व लेखादि भेजे हैं क्योंकि इस स्थम्भ की जातियों में से दो चार को छोडकर सब के यहां से पुस्तक प्रमाण व लेखाटि श्राये हैं श्रतः ये जातियें मण्डल की श्रीर टकटकी लगाय प्रतीका कर रही हैं कि "देखें मण्डल इनके फल्याणार्थ क्या व्यवस्था देता है" ! हम ने इन कातियों के विवर्ण को बहुत कुछ संग्रह किया है और इन जातियों ने भी यथा शक्ति कुछ न कुछ भेजाही है अतएव वहं सब विवर्ण भविष्यत में अन्य भाग में प्रकाशित होगा यहां ती केवल दिग्दर्शन मात्र साह्वेतिक रूप से जातियों को ब्रॉ-इवासन दिया है और उनपर विशेष विचार होने की भी आवरयकता है क्योंकि इन जातियों ने मण्डल के नियमानुसार वर्णव्यवस्था कमीशन के २४१ मधीं के इसर भी नहीं दिये हैं श्रीर न ये जातियें हिन्द सार्वभीम प्रवंधकर्त्सभा की मेम्बर ही हुई है क्योंकि इनके यहां से श्राये हुये पुस्तक प्रमाखादि पर कई तरह की शहायें व सन्देह है अतः निर्णय के समय तत्सम्बन्धी असर देने के लिये इन्हें हिन्दू सार्वभीम प्रवन्धकर्दसभा के सभासद् होकर मण्डल पर श्रद्धा व मिक बनाये रखना चाहिये क्योंकि मण्डल द्वारा इन जातियों के कंल्याणार्थ वहारे यक्त शास्त्रोक्त व्यवस्थायें निकलने की दद श्राशा है।



# किशनगढ़ राज्यवंश वृत्त ।

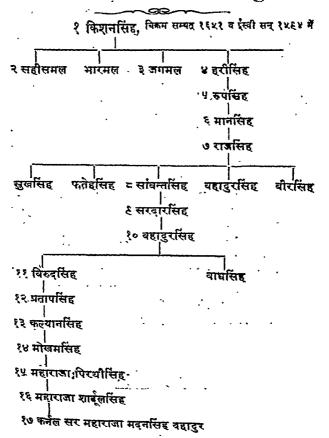

पाठक ! यह अजमेर समीपस्थ फिशनगढ़ रियासत की वंशा-घलि है इस राज्य की नींव जमाने वाले रुवर्गवासी महाराज किशन-िसिंह जी हुये हैं जो ब्रादि में जोधपुर के स्वर्गवासी महाराज उदय-सिंह जी के दितीय पुत्र थे। श्राप की योग्यता व बीरता तथा राज-भक्ति से दिल्ली के शाहनशाह ने यह राज्य इन्हें प्रदान किया था। तव इन्होंने अपने नाम पर शहर यसा कर उस का नाम किशनगढ रक्खा, सन् १=१= में इस राज्य की टीटी वृटिश गवर्नमेंट के साथ हुई तदनुसार सन् १=५७ के गदर के समय भी यह राज्य सरकार का राज्य भक्त बना रहा था तब से श्रव तक श्रनेकों बार राज्यमिक का परिचय इस राज्य ने दिया है, यह ज़त्रियों के प्रसिद्ध राज्यवंशों में से राठांड़ राजपूत वश का राज्यकुल है इस ही राज्य के बर्तमान महाराज हिज़ हाइनेस मदनसिंह जी वहादुर हैं श्राप ही के स्वर्ग-षासी महाराज ने सोमयए कराया था, इस ही तरह प्रायः इस ही राज्य में अनेकों बार वड़े २ शास्त्रयुक्त धर्म्म के कार्य्य हो चुके हैं। श्री महाराज के ही समय में इस राज्य में विद्या वृद्धि हुई है आप का हमारा परिचय श्रीमान् डाक्टर श्रोम्कारसिंह ज़ी के समय का है इस से ददता के साथ कहा जा सकता है कि अन्य राजाओं की श्रपेक्षा धर्माप्रेमी धर्मानुरागी, सत्सङ्गी श्रीर उदारविक्त नीतिवान राजा है अतएव आप के फोटो सहित आप के राज्य का इतिहास व मुख्य २ घटनाओं का विवरण श्रलग पुस्तकाकार छुपवावेंगे॥

चूंकि मएडल का जन्म आए ही के राज्य की हद पर हुआ था अतएव कृतज्ञता रूप यह वश छुत इस पुस्तक द्वारा सेवा में सादर अर्पण किया जाता है आशा है कि यह तुच्छ मेंट स्वीकार होगी॥

मराडल ने ऋपने रेज्युलेशन प्रस्ताव नन्यर ६ के अनुसार आप को मराडल का संरक्षक माना है अतः सब प्रकार से मराडल की सहायता होना आप ही की कृपा पर निर्भर है।

वर्त्तमान महाराज मदनसिंह जी के स्वर्गवासी पिता श्रीमान् शार्दु लिसिंह जी के समय में जो धम्म की रक्षा व वृद्धि हुई उस का ही विचरण लिखा जाय तो बहुत कुछ स्थान चाहिये। श्राप के समय में इस राज्य के दिवान वाबू श्यामसुन्यरलाल जी बी० ए० थे छीर वर्त्तमान महाराज मदनसिंह जी के समय में इस राज्य के दीवान पं० पीनास्कर जी एम० ए० हैं तथा भाइचेट सेकेटरी बाबू स्पसिंह जी पी० ए० हैं श्रतएव इस समय के राज्य सुधारों की व्यवस्था का विवरण भी किशनगढ़ इतिहास के साथ अविष्यत् में प्रकाशित होगा ॥

#### श्रीमानी का शुभेन्छ श्रोत्रिय पं० छोटेलाल शर्मा फलेग



# ॥ मण्डल के सहायकों की ॥ नामाविछ।

पं निश्लाल जा शमाः—आप गौड़वंशोद्धव हैं अज-मेर मेरवाड़ा के कमिश्नसं कोर्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट आप हो हैं, इतने यडे उध्यय पर सुशोभित होने पर भी धमएड व अहङ्कार ने इन्हें स्पर्श तक नहीं किया है। आप मएडल के संरक्षक व बड़े भारी। सहायक हैं अतः धन्यवाद सहित आप का फोटो व सूदम जीवती। सप्तस्वरही अन्य में दुंगे॥

पं गापीलाल जी रहेस नद्बई: श्राप स्टेशन मास्टरः व-रामभक्त हैं अपने असूच्य समय को मएडल के कामों में सदा कागते रहतेहैं, भारत की विधवाओं के उद्धार के लिये सदैव विन्तित रहतेहैं, सरकारी सेवावृत्ती करनेके अतिरिक्त दहहज़ार रामनाम नित्य जपते हैं आप सनाख्य बाह्मण हैं, आपका भक्तिमार्ग अनुकरणीय हैं।

जपते हैं श्राप सनाख्य महाण हैं. श्रापका भक्तिमार्ग श्रनुकरणीय हैं।
पं वृज्ञवल्लम जी रईस सलेमाबाद:—श्राप गौड़वश
शिरोमिण हैं; मण्डल के संरचक हैं, श्राप हिन्दीसाहित्यके बर्ड प्रेमी?
हैं, संस्कृत पुस्तकों के पुस्तकालय के खामी हैं; मुम्बइस्थ खर्गवासी?
पं हरिप्रसाद जी भागीरथ की प्रसिद्ध युकडियों के स्वामी श्राप हीं हैं; जदार व निर्भिसानी हैं।

पं० स्त्रिपाल श्रामी:—आप गौड़वंश शिरोमिण हैं साधा-रण सी अवस्था से वढ़कर सुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा के स्वामी? हैं, सत्यिषय व धर्मानुरागी हैं, आर्य्यसमाजी हैं पर उचकोटिं के उदार विचार तिये हुये हैं, विद्यानुरागी व लोकहितेयी भी हैं। तथा हिन्दीसाहित्य के प्रेमी हैं। और वर्णाश्रम धर्म के पत्ती हैं।

पं ० धनीरामः जी मिश्रः बी॰ प॰ पत्त॰ पत्त॰ बी॰ धकील श्रागराः—श्राप मण्डल की धर्म व्यवस्था सभा के समासद् इदारभाव वाले सज्जन हैं तथा गौड़ बाझण सम्प्रदायके भूषण हैं ग पं बहुकप्रसाद जी मिश्र बनारस सिटी:—श्रापं संयूपारी ब्राह्मण हैं, खरचित प्रन्थों से मराडल की सहायता करते रहते हैं। श्राप प्रगडल की धर्मज्यवस्था सभा के सभासद हैं।

पं० भैरोंलाल जी वैद्य तिलोनिया:-श्राप दाधिमध

बाह्मण कुल भूषण हैं आपहां की कन्या के शुभ अवसर पर मगडलकी स्थापना हुई था आप तन मन से मगडल फे सहायक हैं। तथा वैद्यक में अनुभवों हैं॥

वा० गोपीलाल जी रईस तिलोनिया:— पं० भैरोंसाल जी की पुत्री के विवाहोत्सव पर मर्गडल की स्थापना श्राप की ही हवेली में हुयी थी श्राप सर्वेच से गुण्याही, विद्यानुरांगी तथा उदार रईस हैं, श्रीर धर्मकाय्यों में भाग लेते रहे हैं तवनुसार श्राप मग्डल के संरक्षक हैं॥

बा० सोहनलाल जी गुप्त तिलोनियाः—श्राप वेश्य वंश भूपण हैं धर्मण व उदारचित्त भी हैं पूजन पाट व हचनादि के बड़े प्रेमी हैं मण्डल के साथ श्राप की यही सहानुभृति है।

पं० श्रीनारायणुर्जी तिलोनियाः—श्राप सनाट्यकुलो-द्रव सज्जन हैं विचारवान तथा विवेकी हैं मएडल की धर्मव्यवस्था सभा ने श्राप को गुख्याही मजुष्य कहा है तथा श्राप हिन्दीसाहित्य के प्रेमी हैं॥

बा० बटुकप्रसाद जी असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर कुचमनः—आप मगडल के सहायक हैं, प्रायः सहायता करते रहते हैं आप क्षत्रिय कुल भूषण व नीतिश हैं।

श्रीमान् सेठ खेमराजजी श्रीकृष्ण्दासः—आप मारवाड़ी वैश्य हैं, श्रीवेड्डटेश्वर स्टीम-प्रेस व श्रीवेड्डटेश्वर समाचार के श्राप ही सामी हैं श्राप के चिरव्जीव कुंचर रहनाथ व श्रीनियास यड़े श्रहमबी व उदार हैं श्रतः सेठ जी को मगडल ने श्रपना संरक्षक माना है। हिन्दी व संस्कृत साहित्य की श्राप ने कितनी सेवा की है .तथा भाप किन २ गुर्णों से चिभूषित हैं वह संव विवंदण .सप्तक्षण हैं। अन्य में देंगे तहां ही आप सर्वोंके फोटो भी होंगे॥

प्रिडत मधूसूद्रनजी-भट्ट भ्रथ्पुर:—श्राप के धर्मानुराग व धर्म प्रियता से प्रायः वहां के सनातनी श्राप के कृतव हैं श्राप से प्रायः हमारे कार्यों में वड़ी सहायता मिलती रहती है। श्राप मंडलकी धर्मव्यवस्था सभा के सदस्य भी हैं।

शिल्पवत जात्युत्रति सभा जयपुरः—के सम्पूर्ण सक्षन
महामान्य महाशयगण सदंव मण्डल की सहायता करते रहते हैं
यामू लच्मीनारायणजी उस्ता. बावू गोपीलालजी तथा बावू लाल-चन्द्रजी प्रधान उपप्रधान श्रादि २ महानुभावगण सवही तन, मन, धन. से मण्डल के सहायक हैं।

डाक्टर आय्कारसिंहजी वर्मी असिस्टेन्ट सर्जन भर्थपुर:—आप गुणआही व हिन्दी साहित्य सम्मति के प्रधान हैं मण्डल से वड़ी भारी सहाजुभूति रखते हैं तथा आलस्य छोड़ कर पिना फ़ीस गरीवों के इलाज में प्रत्येक समय उचन रहते हैं।

वान् छोगालालजी रिलाविंग स्टेशनमास्टर अजमेरः— श्राप राजकुमार जाति के एक परोपकारी सजन है मंडलकी हिन्दू सार्वभीम प्रवेथछर्च सभा के समासद् व एक वड़े सहायक हैं।

बाबू मेवालाल मा अजमेरः—आप नजस्थ मैथिल बाह्य ए समुदाय के हितेच्छ्क हैं जाति हित के लिये कई बार आप हमारे पास रेल किराया खरच करके अपनी जाति विषय में प्रमाण पत्र दिखलाने आये थे और मण्डल के बड़े सहायकों में से आप एकहैं।

वाबू किश्नलालजी स्टेशन मास्टर सांभरः—श्राप महेश्वरी वंश शिरोमणि हैं श्राप विचारशील व वेदान्त पत्तमें विवेकी हैं, जाति हित, जाति साधन, तथा लोकोपकार को लिये हुये मएडल की स्थापना के उत्तेजक व मएडल की हिन्दू सार्वभौम प्रवंधकर्तृ समा के प्रधान श्रापहीं हैं। हैं इत्र किशोरीलालजी भरथेपुर:-आप भरथंपुर जेल अस्पताल के इन्चाज हैं आप कुमारवंश में से हैं भएडल के सहायक प हिन्दू सार्वभीम प्रवधकुर्त समूजि मेम्बर हैं ज्यूरभाव लियेड्ये हैं।

वाबू माताप्रसादजी वर्मा आनरेरी मजिस्ट्र ट वनारसः— आप इस्वाकुवंशी स्विय हैं देशहित व स्वजातिहित के लिये आप तन, मन, से लगे हुये हैं मएडलं की संदायता तन, मन, व धनं से करने का यचन आपने दिया है आपका विशेष परिचय भविष्यत में देंगे।

वाबू जानकीप्रसादजी गुप्त सेंथाल जिला बरेली:— आप गहोई वेश्य हैं विचारशील व सज्जन हैं मण्डल के सहायक हैं सदैव जातिहित में चितित रहते हैं।

श्रीमान् राव वलनीरसिंहजी यादवः—आप रिवाही अभीर वश शिरोमणि हैं रिवाड़ी के स्वर्गवासी राव बुलारामजी के पीत्र व राव शुधिन्दरजी के पुत्र हैं सरकार गवनमेन्ट में भी आप का मान्य है आप मएडल के सरज्ञक हैं शेपविवर्ण भविष्यत में आपके पुरुषाओं की फोटों व जीवनी सहित लिखेने।

वान् सहदेवलालजी डीघा ज़िला पटनाः—ग्राप उस मान्त में महामान्य हैं खजाति सेवा तथा जाति हित में सदैव तत्पर रहते हैं श्रापने मण्डल की वहुत कुछ सेवा करने का वचन दियाहै।

वान अयोध्यापसादजी वर्मा चुनार:—आपको० हित-कारिणी सभा के कार्यकर्ता हैं स्वजाति सेवा में मग्न हैं आप के पत्र जो मण्डल को प्राप्त हुयेहें उनमें लोकोपकार व मण्डल की सहायता का रस ट्पकता है आपू चित्रय चीर हैं॥

वान् छेदालालजी महता फरन्खावादः—आप तो आपही है धार्मिक भाव, उदारता व लोकोपकार के गुणी से परिपूर्ण आर्म् हृदय हैं, जाति अन्वेपण का अद्भर भाज से १५ वर्ष पहिले हमारे हृदय में पैदा कराने वाले आपही हैं, जात्युत्पत्यादि प्रन्थों को प्रकाश करने की उत्तेजना देने वाले भी आपही हैं, काञ्जी, सुराव, कोस्री श्रीर कछवाहा श्रादि २ समुदायों की हित चिन्ता में सदैध लगेरहते हैं, परोपकार दिए से श्राप श्रांसों की सम्पूर्ण विमारियों को दूर करने वाला सुरमा गरीवों को मुफ्त बांटते हैं श्राप मण्डल की हिन्दू सार्वभौम प्रवंधकर्तृ सभा के मेम्बर व मंडल के श्राप श्रांनरेरी पुस्तक एजेन्ट हैं श्रतः मण्डलके पुस्तक भी श्रापके यहां मिलंगे, श्राप का श्रेप परिचय श्राप के फोटो सहित मविष्यत में देंगे।

वृद्धि सङ्गटाप्रसादजी वनारसः—श्राप हलवाई सभा के मन्त्री हैं श्राप मंडल के सहायकों में से हैं हलवाई जाति की उद्यत्यर्थ श्राप हलवाई वैश्यहितैयों समाचार पत्र निकालते हैं हलवाई जाति का विवरण स्इम सा "कन्दू, जाति प्रकरण में लिख श्राये हैं क्यों- कि ये लोग श्रसल में वेश्य हैं हलवाईपने का धन्धा करते हैं। इन के श्राचार विचार व प्रत्येक रीति भांति को देखने से ये वैश्य ही कहे जा सकते हैं "हम उद्य श्रोर सम्पूर्ण संसार नीच, श्रादि सङ्गीर्ण भावों को रखने वाले कतिपय विद्वानों ने इन के विरुद्ध कुछ का कुछ लिख मारा है उस सव विवरण्डी मीमांसा भविष्यत् में करेंगे।

वा० वंशीघर जी वर्मी स्वर्णकार जलाली:— श्राप वैदिक सनातन धर्म सभा के मन्त्री हैं, स्वजाति सेवा के उद्योग में रहते हैं, देशहित के भावों को लिये हुये हैं उद्योगी व स्वजाति-हितेपी भी हैं। मंडल से सहानुभृति रखते हैं॥

लाला वृन्दावन जी रईस दाल वाले कानपुरः— श्राप साह वैश्य महासभा के एक प्रतिष्ठित मेम्बर हैं उदारिकत्त व धर्मक्ष हैं श्राप ने मंडल की सहायता का वचन दिया है॥

लाला चिरंजीलाल जी महाजन कासगंजः— आप खर्गवासी लाला तुलसीराम जी के चिरंजीव पुत्र हैं यथा नाम तथा गुला हैं, यद्योपवीतधारी व सन्न्योपासन श्रमिहोत्र के कर्ता हैं श्राप की जाति का विवरण इस पुस्तक के पृष्ठ १५५ में कुछ लिखा गया है, कलवार जाति के श्रन्तर्गत महाजन समुदाय व पटा फ़र्श-ज़ावाद श्रनीगढ़ श्रादि श्रादि ज़िलों के महाजनों में पृथिवी श्राकाश का सा भेद है। श्रर्थात् ये लोग शुद्ध वैष्य हैं द्वेपमाव से लोग इस जाति के महत्व को देख कर इन के लान्छिन लगाते हैं॥



मराडल के सभ्यजन ! श्राप को मराडल के समासद् होकर "हिन्दुधर्म व वर्णव्यवस्था" पर मीमांसापृवंक निर्णय केरना है तहाँ सव से प्रथम ग्रापका यह भी फर्तव्य है कि ग्राप ग्रपने मण्डलहारा छाटे २ ट्रेक्ट व पुस्तक प्रचार से ऐसा उद्योग करें कि जिससे भारत की प्रजा का प्रेम प्राप्ते राजकर्माचारियों के साथ बढ़े. नर-इत्या, दुष्कर्म एवम् घृणिन कार्य्य देश में नहीं तथा राजा के प्रति घृणा व राजहोह श्रथवा घृणित कार्य्य क्कॅ जिस से श्राप के मराडल की ब्रोर से सरकार को एक वडा भागी सहायता मिले. क्योंकि जिस देश में सदा कलह व राजदोह तथा अशान्ति फैली रहती है वह देश कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है अतएव देश में खड़ा शान्ति रहे ऐसा उद्योग मएडलद्वारा होना चाहिये। क्योंकि सन् १६०५ से भारत के कुछ श्रवृर्दशीं, श्रविचारी नवयुवकी के चित्तों में अराजकता व वम आदि द्वारा नरहत्त्वा के चिन्ह दृष्टि पड़ते हैं अतएव इन कुमाव व दुरेच्छाओं को भारत से संमृत नष्ट करना करचाना एक मात्र मगडल का मुख्य उद्देश्य जानना चाहिये तथा मगडल के उद्योगद्वारा उन श्रविचारी नवयुवकों को यह सम-भादेना श्रन्यावश्यक है कि:---

निहं कम्माणि चीयन्ते कल्प कोटि शतैरिप । भ्रवस्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाऽशुभम् ॥

श्रर्थात् तुम्हारे शुभ व श्रशुभ किये हुये कम्मी.का फल कोड़ी कल्प वर्ष वीतने पर भी विना भोगे नहीं रहेगा, और तुम उस पाप के फल को विना भोगे नहीं वच सकागे अतएवं क्रतिपय अदूर्दशी कुविचारी नवयुवक जो श्राजकल कहीं २ पर श्रंश्रेजों के प्रति हत्या-फाराड में लगे देखे जाते हैं उन्हें यह समभा लेना चाहिये कि वे पर-मात्मा के.न्याय से श्रपने कुकर्मों के लिये श्रवस्य दरिडत होंगे श्रौर यदि यम श्रादि के चलाने व श्रंग्रेज़ों के सङ्ग द्रोह करके श्रंग्रेज़ों के राज्य को वे उखेड डालने के प्रयत में हों तो ऐसा करना सरासर भूल व वाल पर भीत बनाना है क्योंकि भारत का राज्य जो श्रंश्रेज़ जाति के हाथ में है चह हमा तुम्हा का दिया हुआ नहीं है वरन सम्पूर्ण पृथियी मात्र के राजा थिराज भगवान का दिया हुआ है श्रतएव जय तक श्रंश्रेज़ी पर भगवान का श्रमुत्रह है तव तक हम लाखों ही वम पर्वो न चलावें अंग्रेज़ींका एक वालभी बांका नहीं होस-फेंगा इस लिये हमारे देशवासियोंका यह कर्तव्य है कि यया शक्ति तन मन धन से हम सदैव सरकार श्रंग्रेज़ के सहायक व ग्रुभेच्छु वने रहें इस ही में हमारा कल्याण है॥

श्रतप्त हमारे देश के नेता व नव युवकों को देशोन्नति के लिये वम चलाना, राजद्रोह, श्रराजकता और हन्याकांड को त्याग कर देशहित के लिये विद्याप्रचार, गोरला, देश में प्राथमिक-शिला (Primary free education) तथा भारतवर्ष के हरी सगुदाय की जड़ता को दूर करने में लगना चाहिये यह ही नहीं भारतवर्ष के लावों श्रनाथ वयो वसी खी पुरुप जो श्रकाल के समय मृत्यु के शास हो जाते हैं उन की सहायता के लिये एक चृहत् फन्ड इकट्टा करना चाहिये. भारतवर्ष की देशी लावों विश्ववाओं के पातिव्रत-धर्म की रलार्थ समुचित प्रवन्ध करना श्रावश्यक है, देश के गरीव इपकों में प्राथमिक-शिला के लाथ साथ इपि शिला का प्रचार कर नवीन पद्धति सिखलायी जावे, देश में सम्पूर्ण प्रकार के शार्टस् लाने का उद्योग होना चाहिये दूर देशों में जाकर नाना प्रकार की डिप्रियं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वड़ी वड़ी स्कालरिश्प देने के लिये प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वड़ी वड़ी स्कालरिश्प देने के लिये समुचित प्रवन्ध करना, देश के लाखों कोड़ों वीमार जो पूरी पूरी समुचित प्रवन्ध करना, देश के लाखों कोड़ों वीमार जो पूरी पूरी सहायता व श्रीपिध के श्रभाव में इस लोक से सद्भुकों लिये प्रान सहायता व श्रीपिध के श्रभाव में इस लोक से सद्भुकों लिये प्रान सहायता व श्रीपिध के श्रभाव में इस लोक से सद्भुकों लिये प्रान

कर जाते हैं उन की सहायतार्थ श्रायुर्वेदिक जड़ी वृद्धियों की सस्ती व प्राचीन श्रीपञ्चालय स्थापित करना, देश में कला-कीशल व वा-णिज्य का प्रचार करना, देश में Vegetarian & Temper---ance Societies फलाहार करने व मादक द्व्यों से वचाने वाली संस्थायें खोलनी चाहियें॥

श्रतएव हत्याकांड, राजद्रोह, श्रंग्रेज़ों के प्रति घृणा व वम प्रयोगादि निन्दनीय व कुकमों को त्याग कर जहां श्रंग्रेज़ों, के शवुश्रों के समन जहाँ श्रंग्रेज़ों का पसीना गिरं तहां श्रंग्रेज़ें सरकार की रन्नार्थ हमें खून यहा देना चाहिये तय ही देश का कल्याण होगा, क्योंकि प्रजा सम्पूर्ण धर्म कर्म य सुख चैन राजा की छपा पर निर्भर हैं क्योंकि लिखा है कि राजा ही धर्मस्य कारण्य श्रश्यत राजा ही धर्म वर्ग एक मुख्य कारण् है श्रतप्य राजा को श्रयसन करना मानो अगवान को श्रयसन कर देना है इसलिये राजा के दुख में हमें दुखी श्रोर राजा के सुख में हमें सुखी होना चाहिये॥

सरकार का नम्र सेवक श्रोत्रिय पं० छोटेलाल शर्मा

महामन्त्री हिं० ध० व० व्य० मग्हल

फुलेरा—जयपुर

नोटः—पेस के कर्म्मचारियों की श्रसावधानी के कारण दाई जगह कई भदी श्रमुद्धियें रह गयी हैं श्रतः पाठक " मुद्धाऽशुद्ध " पत्र की देख कर पढ़ें ॥



# श्रद्धाऽशुद्ध पत्रम् ॥

|                    | -                  |             | •          |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| थ्य <b>युद्ध</b>   | <b>ग्र</b> स       | पंक्ति      | पृष्ठाङ्क  |
| <b>बिपय</b> क      | विषयक              | R           | ٠ <u>٠</u> |
| Regulation         | Resolution         | ı Ę         | ę          |
| श्रनाधिकारियन      | श्चनश्चिकारीपन     | ₹0          | ą          |
| स                  | से                 | <b>33</b>   | "          |
| ŧi                 | ही                 | Ű,          | Ÿ          |
| भ्द्रपिया          | ऋषियों             | २४          | <b>v</b>   |
| Rint               | Print              | <b>₹</b> ¥  | १३         |
| साक                | शोक                | <b>₹</b>    | <b>ξ ₹</b> |
| जात श्रन्यपरा      | जाति श्रन्वेपग्रः  | रद          | १≒ः        |
| घन्येप <b>ार्थ</b> | <b>भन्वेपणार्थ</b> | ₹.          | 38         |
| या                 | श्राया             | ą           | २२         |
| ч .                | पर                 | ₹           | "          |
| माथर               | माथुर              | २४          | <b>37</b>  |
| स्नार              | सुनार              | २७          | "          |
| श्रीमान् कामेश्यर  | श्रीमन्कामेश्यर    | २४          | રેષ્ટ      |
| वतपाड़ा            | रावतपाडा           | . ,,        | "          |
| स                  | से                 | રેફ         | 17         |
| Sहतवान             | <b>ऽहृतवान</b>     | şξ          | ₹0         |
| मारापा             | चच्या              | २४          | 30         |
| नवनैतिक            | श्चर्येतनिक 🕡      | ₹ ₩         | ₹ १        |
| ielous             | Zelous             | २ ७         | Зź         |
| वहुपरिश्रम         | यहुपरि <b>भ</b> मं | <b>₹</b> ¥. | ३४         |
| साय                | ंसाय               | ११          | 3.6        |
| विपत्तिवश          | विपनिवश            | •           | 80         |
| वद्दीखाते          | वहीस्राते          | १२          | 8=         |
| £                  | \$                 | १४्         | 38         |
| विषय               | विषयुक             | - <b>ર</b>  | ×ο         |
| रचियता             | रचयिता             | =           | χo         |
| नाड्य              | नाइव               | ₹,          | ४१         |
| Ibbetson           | Ibbetson           | 2,5         | ४१         |
| वनिया              | वनिया              | Ę           | ਖ਼ਵ        |
| एकसौ               | चारसी रू           | , R         | Ęο         |
| <b>न</b> चीन       | नवीन नवीन          | <b>\$</b> × | "          |
| <b>श्रविप्कार</b>  | माविष्कार          | "           | Ì          |
| विपत्तियाँ '       | विपत्तियों         | १≖          | "          |
| वनानी              | यनानी              | १०          | Ęę         |
| क्तें ,            | की                 | ` २६        | "          |
| जाबे               | जावे'              | <b>)</b> )  | "          |
| गोंभक्ति           | गोभक्त             | X.          | έź         |

( ३०२ )

|                             | ( 407)                      | _          |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| <b>স</b> যুদ্               | <b>गु</b> स                 | पङ्क्ति    | पृष्ठाङ्कः      |
| वरमा                        | वरुना .                     | ₹∂ે        | Ęĸ              |
| देशस्तिधी                   | देशस्थिति                   | ષ્ટ        | ृ६ <del>द</del> |
| विमार                       | विमार                       | Ę          | ७०              |
| मेहतर याने भंगी करते-ज      | गति भेद रहिततासेही          | ति १०      | 90              |
| मंगी-                       | भंगी                        | २७         | 90              |
| नातियें                     | जातियँ                      | ₹ ₹        | (g Ø            |
| सा                          | सौ                          | Ę          | ७१              |
| तथा .                       |                             | १६         | ७१              |
| चाहिये                      | चाहियें                     | १२         | <b>৬</b>        |
| वास                         | बाल                         | ×          | ७३              |
| वानिकाश्री                  | वालिकाभौ                    | ११         | ,,              |
| २४००४                       | 48 • X                      | 8          | 77              |
| का .                        | की                          | १०         | ,,,             |
| सेवह                        | संख्या                      | ११         | ,,              |
| द्वारा                      | द्वार                       | १=         | "               |
| व्यवस्थीं                   | <b>व्यवस्थार्थी</b>         | २३         | "               |
| वालयती                      | विजायती                     | પ્ર        | ર્હ્ય           |
| सप्तदृपण्डी                 | सप्तऋरही                    | ঽ          | 9€              |
| जयगा                        | जायगा                       | \$         | 33              |
| कल्पद्रम                    | कल्पद्गुम                   | to.        | ,,              |
| वाकी                        | बाकी_                       | १७         | ٠,              |
| करने                        | · करनाः                     | <b>v</b>   | فُو             |
| प्र                         |                             | <b>१</b> ४ | "               |
| वश्य                        | वैर <b>य</b>                | ą          | عُف             |
| गोविन्दजी                   | गोतिन्दसिंहजी               | रम         | <b>50</b>       |
| वाधी                        | _ वांधी                     | S          | द्ध <b>र</b> ु  |
| भटका                        | भाटका                       | १३         | ≂१              |
| पद्मद्वविड्                 | पञ्चद्रविङ्                 | 독          | <b>द</b> र      |
| पुरुप                       | पुरुष                       | <b>π</b>   | 프 <sup></sup>   |
| भात् <u>र</u> क्ठत          | <b>प्रतिष्ठित</b>           | <b>ર</b>   | ໌≂໑             |
| यहां ,                      | वहां                        | 8.8        | "               |
| श्रथ                        | <b>જાર્ય</b>                | 3          | =€              |
| नपश्च                       | श्रपना                      | २०         | <i>3</i> ≓      |
| सरूप ,                      | रूप '                       | ₹          | £ <b>?</b> _    |
| दुख                         | दुख को                      | १४         | ६२              |
| <b>म</b> तिष्ठा             | मतिष्ठा है                  | v          | દક              |
| वेदान्तशास्त्रवेन्ता<br>पैद | वेदान्तशास्त्रवे <b>साः</b> | १४         | દ ૬             |
| पद<br>दाविङ्                | पैदा                        | १६         | €=              |
| द्राविद्ध<br>राज्य          | द्रविड्                     | २१         | ,,              |
| पाउप<br>श्रा <del>ह</del>   | राज्य की                    | २४         | ,,              |
| वे                          | श्र <del>ी</del> र<br>-     | १          | 33              |
| 4 `                         | ये                          | १४         | १०१             |

इस जाति

Ł

,

फहानी

यह जानि

| 3                                              |                        | ( ३०४ )      |              |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <del>স্</del> যুদ্ধ                            | शुद्ध                  | पंक्ति       |              |
| घड़े २                                         | यड़े र                 | याक<br>१३    | प्रष्टाङ्क   |
| जाति का                                        | जाति को                | १ र<br>२ म   | , 39         |
| में                                            | में नहीं               | -            | 88x          |
| Park                                           | $\mathbf{Pork}$        | રફ           | १८६          |
| कन्या के                                       | व क्न्या व             | ર્ષ્ટ        | <b>9</b>     |
| वलप्तेन                                        | चलस <u>ी</u> न         | • -          | 338          |
| परंपारा                                        | परंपरा                 | १            | 700          |
| लेखनीय                                         |                        | १०           | ,,           |
|                                                | लेखनी                  | १ ०          | ২০৮          |
| कुकों<br>वड़े नगरे                             | <b>कृकों</b> ्         | २४           |              |
|                                                | चड़नगरे                | ve           | "<br>₹ø€     |
| पस्तार<br>भी                                   | पदारन                  | ъ *          | २०७          |
|                                                | -                      | १६           |              |
| त्तिय                                          | चित्रय                 | રે           | <b>२११</b>   |
| एक साती                                        | एक सादी                | ર            | २१४          |
| गगतन                                           | भगतन                   | -            | ₹ ६          |
| खाये ्                                         | सांगें                 | 8            | ,,           |
| सारभौम                                         | सार्वभौम               | o<br>2       | "            |
| काते ्                                         | *****                  | <b>₹</b>     | २२१          |
| ऐसा है                                         | पेसा होता है           | १=           | 222          |
| <b>उनका</b>                                    | इनका                   | १०           | 228          |
| ग्झ की                                         | दचाकी                  | २३           | 388          |
| निज से                                         | निस <b>से</b>          | 8            | २३०          |
| सकाचार                                         | सदाचा <b>र</b>         | २३           | ,,           |
| <b>बिगड़</b> ना                                |                        | २२           | ₹ <i>¥</i> ७ |
| विपत्तिवश                                      | विगड़ा हुआ             | २४ '         |              |
| स                                              | विप <del>त्तिवहा</del> | २६           | 23           |
| स्थापी                                         | से                     | 3            | 77           |
| कन्पूड़ी                                       | स्थायी                 | २१           | ₹8=          |
| मिलकुर                                         | कन्यूड़ी               | ₹ .          | <b>3</b> ×8  |
| जोर<br>जोर                                     | मिलकर                  | रंश          | ₹६= •        |
| जुलम                                           | ज़ीर                   | ₹0           | 29           |
| श्रगातम्य                                      | ज् <i>लम</i>           | ,,           | २७३          |
| कलार                                           | श्रयात्व               | ર્રં૦        | 22           |
| ते विशेषका क                                   | 'कलाद्                 | ₹€ .         | २७४          |
| राठाड है ।                                     | वैश                    | ₹₹           | २७७          |
| जा रहा                                         | ू राठोड़               | • •          | २७≂          |
| _ , ,                                          | <b>जी</b>              |              | 835          |
| र <sup>्यमा</sup> ः                            | ्री शर्मा              |              | ₹3₹          |
| <b>⊃</b> 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ्रें चेत्रपाल          |              | **           |
| रिलावींग-                                      | <b>धी</b>              |              | ,,,          |
| न मर्जिस्ट्ट                                   | रिलीविंग               |              | 835          |
|                                                | मजिस्ट्रेट             | 🕯 इति 🕸      | ×3.5         |
|                                                |                        | <b>,</b> , = | २६६          |

#### पृष्ठ ६७ से आगे ।

२५-अधिकारी विद्यारत्न पं० जगन्नाथदास जी जनरत्न सेकेटरी आल इगिडिया वैश्वव महा सभा तथा सम्पादक वैदिक सर्वस्व भरतपुर ।

२६-पं वदरीनाथ जी शास्त्री बी. ए, अध्यापक महाराजा कालेज जयपुर ।

२७-पं. गंगामसाद नी शास्त्री राजकीय संस्कृत पाठशालाध्यापक भरतपुर ।
२८-पं० मधुसद्दन जी भट्ट सेकेटरी सनातन धर्म्म सभा भरतपुर ।
२६-पं० कारीनाथ शर्मा धन्यकर्ता 'शिवा जी का श्रात्मदान 'फर्मुखानाद ।



नोट—ग्रानेको अन्य विद्वानों से पत्र व्यवहार हो रहा है निश्चय होने पर नामावली प्रकाशित होगी।



His Majesty George V, The Emperor of India.

## विज्ञापन

हिन्दू सात्र को सूचना दियी जाती है कि इस पुस्तक के पृष्ट ६४ में सुद्रित नियम ८ के नीचे के पारे के अनुसार सम्पूर्ण शिखाधारी मात्र को मंडल की हिन्दू सार्वभौम प्रबंध कर्तृसभा के सभासद होना चाहिये क्योंकि इस संडल में जातिनिर्ण्य के समय प्रत्येक जाति का विषय प्र-थस हिन्दू सार्वभोस प्रवंधकर्तृसभा में पेश हुवा करेगा तहां मस्वरों को अपनी व अन्य जातियों के निर्ध्य में सस्मति देनी होगी ऐसी दशा में उन मेरवरों को अपनी व अन्य जातियों की श्रोर सं वकालत करने का समय मिलेगा श्रीर वे महा-शय भले प्रकार से जान सकेंगे कि जाति नि-र्ण्य में किसी के साथ कोई पत्तपात व श्रन्याय नहीं किया गया है अन्यथा भविष्यत में मंडल दोपका भागीन होगा मेम्बरी के छपे हुये फार्म )॥ टिकिट भेजने से मंडल से मुपत प्राप्त होंगे। निवेदक

श्रोत्रिय पं० छोटेलाल शर्गी महामन्त्री हि० घ० व० व्यवस्था मंडल-फुलेरा-जयपुर

### आवश्यकता

प्रत्येक गहर में मंडल की पुस्तक प्रचार के लिये अर्जेन याहियें अत्र व बुक्सेलर व अन्य महाश्रयों की इस बारे में मंडल से पत्र व्यवहार करना चाहिये उन के लिये विशेष स्रुविचे व अधिक कमीशन के नियम निश्चय किये जा सकेंगे जिन जिन जातियों ने मंडल के जनरल नीटिस पर भी अ-पनी २ जाति विषय में प्रमागा नहीं भेजे हैं उन्हें इस पु-स्तक में मुद्दित विषद्ध पत्र का डिकेन्स याने समाधान जाति निर्णाय होने से पहिले पहिले भेज देना चाहियें जिस से सम खंडी यन्य में कोई बात किसी की मान मध्यांदा भंग करने वाली न खप जाय अन्यया मंडल व यन्यकर्त्ता दोष का भा गी न होगा।

> हः श्रोतिय पं० डोटेनान शम्मी अन्थ सस्वन्धी सुभीते

१ जो चज्जन एक साथ दो प्रतकों संगवावेंगे उन्हें की प्रतक =) क्सी जन, तीन पुस्तकों पर =)॥ की पुस्तक, चार पुस्तकों पर ड)। की पुस्तक क्सी जन काट कर पुस्तकों भेगी जावेंगी।

सात प्रतकों एक साथ लंगवाने वाले की 1/11 की प्रतक आट से दन तक एक साथ मंगवाने वाले की 1-) की प्रतक कमी भन काट कर प्रतकों भेजी जा सकेंगी। दस से अधिक के खरीददारों की कमी भन के नियम पत्र द्वारा निश्चम करने चाहियें।

निवेदेक त्रोमदत्तशर्मा मैनेजर श्रोतिय पुस्तकालय कुलेरा ( जयपुर )

# नयी बात क

वीस वर्ष के श्रमुल प्रारंशम, देश २ के श्रमण, व्याख्यान व शास्त्रार्थादि द्वारा श्रन्वेषण व श्रनेकों पंडित समावोंसे श्रनुमति व सम्मितपत्र प्राप्तक के वेद बेदाङ्ग व उपाङ्ग तथा श्रनेकों भिन्न २ गर्वनेमेन्ट विश्वेष व बड़े २ श्रानरेबल व सिविलियन श्रफ् सरों के लेखों के श्राचार पर रचकर इस पुस्तक द्वारा हिन्दी उर्दू साहित्य में एक नयी बात पैदा करके देश की सेवा कियी हैं। इस ही पुस्तक का दूसरा व तीसरा भाग भी लिखित तथ्यार है शीध ही प्रकाशित होगा। छपने से पूर्व श्राहक ने वालों से १) पश्चात १॥) प्रति भाग लिया तथा।

पुस्तक मिलने का पता— पं० ओमदत्त शम्मा

मेनेजर श्रांत्रिय पुस्तकालय फुलेरा(जयपुर) (२) बाबू छेदालाल महता पुस्तक अजेन्ट फर्रुखाबाद स्टेशन

### श्रासानी से प्रथम श्रेगी के श्रंक प्राप्त करने के लिए

### श्रशोका पास बुक्स

#### राजस्थान विश्व विद्यालय के पाठ्य-क्रमानुसार लिखित . सर्वश्रेष्ठ परीक्षीपयोगी पुस्तकें

| टी० डी० सी० प्रथम वर्ष के लिये                             | मूल्य |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 1. राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त-आर० के० गुप्ता, एम० ए०     | 2.50  |
| 2. विग्व का इतिहास—आर० सी० गुप्ता, एम० ए०                  | 2.50  |
| 3. मारतीय मर्थ शास्त्र-एम० सी० गुप्ता, एम० ए०, एम० कॉम     | 2.25  |
| 4. मारतीय सम्यता एव संस्कृति का इतिहास-पी० कुमार, एम० ए०   | 1.75  |
| टी॰ डी॰ सी॰ द्वितीय वर्ष के लिये                           |       |
| 5. मारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय झान्दोलन—मुरलीधर  | 2.70  |
| <ol> <li>विश्व के प्रमुख संविधान—जैन एवं गुप्ता</li> </ol> | 3.00  |
| 7. प्राचीन मारत का इतिहास भीर विचारपी० कुमार, एम० ए०       | 2.00  |
| 8. मध्यकालीन भारत-पी० कुमत्र, एम० ए०                       | 3,00  |
| टी० ही० सी० फाइनल के लिये                                  |       |
| 9. राजनीतिक विचारकर्-मुरलीघर, एम० ए०                       | 2.70  |
| 10. भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-मुरलीघर, एम० ए०                | 2.50  |
| 11. माधुनिक मारत का इतिहास—राजेश एवं कुमार                 | 3.00  |
| i2. भ्राधुनिक यूरोप का इतिहास—पी० क्रुमार, एम० ए०          | 2.20  |
| 13. भारतीय सामाजिक संस्थाय - प्रशीक कुमार शर्मा, एम० ए०    | 3.00  |
| 14. सामाजिक सर्वेक्षरा- श्रमोक कुमार मर्मा, एम० ए०         | 3.00  |

#### प्रकाशक

ञ्जलवर प्रकाशन, जयपुर भवने स्थानीय पुस्तक विन्नेता से खरीदिये ।